प्रकाशन-त्यय-दायकः— गुप्तदानी महाराय ।

> ंबीर सम्बत् २४८६ वि. २०१७ ई. १९६० अमेल कीर जयन्ती

> > मुद्रकः :--

श्री देवदत्त शास्त्री, विद्याभास्कर, विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान प्रेस, साधुश्राश्रम, होशिश्रारपुर ।

### प्रास्ताविक कथन

सामाजिक-जीवन की गाड़ी को ठीक रूप से चलाने के लिये दो मार्ग हैं—प्रागार धर्म ग्रीर श्रणगार धर्म — गृहस्थ वर्म श्रीर सांधु धर्म—राजनीति श्रीर धर्म-नीति।

जिस समय मनुष्य का सामाजिक रूप नहीं होता (युगल-समय होता है) तो उस समय न राजनीति होती है श्रीर न ही धमनीति। जब समाज में दोप बढ़ते हैं तो फिर सामाजिक-रूप होना प्रारम्भ हो जाता है। वर्ग की स्थापना होती है श्रीर उस का मुखिया 'कुलकर' कहलाता है। वह मुखिया दोपी को 'हकार' की दण्डनीति पर चलाता है। श्रामे जाकर श्रीर दोप बढ़ते हैं तो 'मकार' को दण्डनीति प्रवृत्त होती है, इस प्रकार दोपों के बढ़ते हुए कम से 'धिक्कार' नीति, 'परिभाप' नीति, 'मण्डल-बन्ध'=नजर-बन्दी 'चारए'= कैंद श्रीर 'छविछेद'=श्रंगछेद की नीतिएं प्रवृत्त होती हैं।\* ये राजनीति की नीतिएं हैं।

राजनीति स्थापित होने पर घमंनीति स्थापित होती है।
यह भी एक सामाजिक रूप है परन्तु श्रणगार-धमं पर चलने
वाले साधकों का। इस सामाजिक संगठन की दस नीतिएं
होती हैं। ये नीतिएं, दण्डनीतिएं नहीं, श्रपितु प्रायिश्चत्त-नीतिएं
हैं। यंड, बलात् लिया जाता है शीर प्रायिश्चत्त, सहपं—स्वयं की
इच्छापूर्वक लमभ कर ग्रहण किया जाता है, साधु-पुरुपों की
नीतिएं जो हुई, यहां बलात्—दबाव देकर काम करवाने का
प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, हां! यदि वह दोषो, दोष को

सत्तिहा दंदनीई पराणता तं अहा—हवारे १. मकारे २, विकारे ६, परिमासे ४, मंदलवंधे ४, चारण ६, छविच्छेने ७ ॥ —हाणांग मृत्र अ६२॥

रिसी परारस्ताचे है जने चौरसाज राज्या स्थिति गराग थीन करें की उपने मध्यन्य वि गई, समायहर (सेंगा (beoperation) कहा लिया जाता है भीर वया।

पागरिवस नीति में भवेषाम आयोजना होती है मार्गी ( याने किने हुए कार्यों को पकर करना धीर उस में तमें ही दोपों को स्वीकार करना, इसके परवात समें दोपों की न्य महना (मिल्यादुरहत देना), तदनन्तर उन्हें तुरा समभना (निन्दा) पोर उनसे पूणा करनी (गर्हा), सब उस पापकर्म से निवृत्त होना (नि-उट्टन), उसमें रहे पतिचारों की निगृबि करना (विशोधन), तथा आगे के लिये उस पाप-कर्म को न करने को अपने मन में इड-सङ्कल्प धारण करना और किये हुए पाप-कर्म का श्रद्धापूर्वक श्रुतानुसार यथार्थ प्रायश्नित ग्रहण करके उसे शी घतया पूरा करना होता है।

यदि इस प्रकार विधि से प्रायश्चित किया गया है तब तो वह प्रायश्चित्त है, नहीं तो वह प्रायश्चित्त न होकर दण्ड ही कहलाएगा, जो कि देने अथवा लेने वाले साधु-जनों को, अण-गारों को समुचित नहीं। यदि ऐसा किया ही जाता है तो यह धर्म-नीति नहीं, यह तो ग्रणगार-धर्म से गिरावट की राज-नीति बन गई क्योंकि दण्ड तो राजनीति में होता है धर्म-नीति में नहों। घर्म-नीति में तो उपरोक्त विधि से प्रायश्चित होता है जोकि उसकी श्रात्मा को विशुद्ध वनाता है॥

<sup>🕸</sup> भिक्त् य श्रन्नयरं श्रकिचद्वाणं सेवित्ता, इच्ह्रेजा श्रालोएत्तए जत्थेव श्रपणो श्रायरिय-उवज्ञाए पासेजा, तस्संतियं श्रालोएजा, पडिक्कसेजा, निदेजा, गरहेज्जा, विउट्टेज्जा, विसोहेज्जा, श्रकरणयाए श्रव्सुट्टेजा, श्रहारिहं तवोकम्मं पायच्छित्तं पडिवज्जेज्जा ॥ —व्यवहार सूत्र ११३४॥

<sup>—</sup>ठार्यांग सूत्र ३।३।१॥, — वृहत्करूप सूत्र ४।२५॥

## ' विषय-सूची

| विषय                                        |           | वृष्ठ |
|---------------------------------------------|-----------|-------|
| १. प्रयम श्रालोचना प्रायदिचत्त              | ***       | ×     |
| २. दूसरा प्रतिक्रमण (मिथ्यादुप्कृत) प्रा    | यश्चित्त  | 9     |
| ३. तीसरा तदुभय प्रायश्चित                   | •••       | १०    |
| ४. चतुर्य विवेक "                           | •••       | 88    |
| ५. पाश्ववां व्युत्सर्ग " 😘 🦠                | ***       | १२    |
| ६. छद्वा तप ,,                              | •••       | १२    |
| ७. तप प्रायदिचत्त का कोव्ठक                 | ***       | १४    |
| <ul><li>जानाचार के तप प्रायदिचत्त</li></ul> | ***       | १६    |
| ९. दर्शनाचार ,, ,, ,,                       | ***       | २०    |
| ०. चारित्राचार के मूलगुणविषयक तप प्र        | गयश्चित्त | २४    |
| १. " " उत्तरगुणविषयक "                      | 77        | 31    |
| २. सातवां छेद प्रायश्चित                    | ***       | 85    |
| ३. जरसर्ग-म्रपवाद की व्याख्या               | ***       | 40    |
| ४. भपवादों के प्रायश्चित्त                  | ***       | ४्द   |
| ५. श्रपवादों के छेद प्रायश्चित              | ***       | ६०    |
| ६. एनकत्त-विहारी के "                       | ***       | EX    |
| ७. गलेश करके जाने वाले का प्रायश्चित्त      | ***       | ĘĘ    |
| ८. श्राज्ञा न मानने पर छेर 💮 🚜              | ***       | ६७    |
| १९. म्रापायंगद सम्बन्धी ,, , ,,             | ***       | ७१    |
| २०. माचार्य की भूत का ,, ,,                 | 444       | ७३    |
| १. चारित्र दोष से होने वाले अनुमासन-        | भङ्ग के   |       |
| fin arrican                                 |           |       |

| २२.  | षाठयां मूल प्राया | श्यत        | •••         |              | •••   | :  |
|------|-------------------|-------------|-------------|--------------|-------|----|
| ₹३.  | नवम अनवस्थाप्य    | 21          | •••         |              |       | :  |
| ર્૪. | दसवां पारान्तिक   | ,,          | •••         | •            |       | t  |
| २४   | तालिका            |             | •••         |              |       | (  |
| २६.  | चूलिका            |             | •••         |              | •••   | 1  |
| २७.  | विसम्भोगी के लक्ष | रण          | •••         |              |       | +  |
| २८.  | साधक जिन कारप     | गों से ग्रा | लोचना       | नहीं कर      | ता    | 1  |
| २९.  | उत्तम जीव जिन     | कारणों र    | प्ते भ्रालो | चना करत      | ता है | 8. |
| ₹0.  | परिशिष्ट—(१)      | पाश्च व     | यवहार       |              | •••   | १  |
|      | (२)               | तीन प्रव    | नार से व    | प्रात्मरक्षा |       | 8  |
|      | (३)               | पाञ्च व     | गरण से      | गण छोड़      | ना    | 8  |
|      | (8)               | सात क       | ारणों से    | संगठन        |       |    |
|      |                   | की सुद      | ढता         |              | •••   | 3  |
|      | (x)               | वारह प्र    | कार के      | सम्भोग       | •••   | 8  |
|      |                   |             |             |              |       |    |

संवर-विणिज्जरात्रो मोक्खस्स पहो, तवो पहो तासि । तवसो य पहाणंगं पच्छितं, जं च नाणस्स ॥ सारो चरणं, तस्स वि नेव्वाणं, चरण-सोहण्त्यं च । पच्छितं, तेण तयं नेयं मोक्खित्थणाऽवस्सं॥ सार , १२ हिल्ला, १८०१ से ११ से १८८८ स्थापित है। विक्री प्राप्त कार्य के ११ डिस १८ इस १८ डिस १८ इस १८ डिस १८ इस १८ इस

मोहा दासम्हो का पार करना. 1911 में *र*्षद्<sup>रीहर्</sup> निवृत्ति के लिने जाना उत्पादि सप्तादों में अनिवर्दीन में तो कोई बात नहीं, परन् इन सब म धवानवानी नी हो है सकती है जो कि चारियाचार के योग है जिन का विभाग मामक पाचवां प्रायभित निया जाता है। जितनी यया स्परि उतना उसका प्रायभिता, एक सामक को लेना ही वालिंग ज्ञानाननम्बन, दर्शनायसम्बन एवं चारियालसम्बन्ध रे अपवाद-मार्ग में दोष-सेवन ही जाते हैं अर्थात् जान, दर्श एवं चारित की अपनी एवं दूसरों की वृद्धि के लिये दोप-गुक्त कार्यों को करना पड़ जाता है, परन्तु ऐसा व वाला साधक यदि श्रतिपरिणामक है श्रयवा अपरिणामक है वह दिष्पय-दोप का पात्र है श्रीर यदि साधक परिणामन तो वह किप्पिय प्रायश्चित्त वाला माना जाता है जिस के र् उसे ग्रालोचना-मात्र करनी होती है जो कि प्रथम श्रेणी प्रायश्चित है, परन्तु किप्पय कार्यों में भी किसी परिणामव जो-जो श्रसावधानियां हुई हों उनका प्रायश्चित्त उसे पृथक्

१. जैसे कि साधु महाराज का व्याख्यान कराने के लिये जन्तुश्रों से युक्त स्थान साफ करवाना, दरी विद्याना, चान्दनी लगव इवा में चान्दनी का हिलना, दिश्यों के नीचे जीवों का दव ज श्रीर साधु महाराज का वहां व्याख्यान करना श्रादि कार्य।

२. कप्पिय=कल्पनीय श्रर्थात् करने योग्य कार्य ।

से तेना होता है। किन्तु श्रांतपरिणामक के जो दिष्य दोप है उनका प्रायश्चित तो बहुत प्रयिक है ग्रीर ग्रपरिणामक को

एक ही प्रकार के दोष-सेवन के पीछे भिन्न-भिन्न भावना भी श्रीधक प्रायितित लेना होता है। भाषार पर उनका प्रायद्वित भी भिन्न-भिन्न होता है क्षेत्र कि वरीर की घोत्रा-वाई की एक ही किया है, परन्तु इस के पीछे भिन्न-भिन्न भावना होने पर मलग-मलग प्रायश्चित है। नियाय सूत्र के तीसरे उद्देष्य में और चीथे उद्देष्य में इसके लिए लघु-मास का प्रायध्यित है, पन्दरहवें उद्देश्य के मूत्र १७वें श्रीर १०४ में लघु-चीमासी श्रीर छट्छे एवं सातवं उद्देश्य में गुरुवीमासी प्रायदिवत का विधान किया गया है।

# २. दर्प पूर्वक कार्य करने के जो दोप हैं।

ने मिनग् अप्यामी पाए भीग्रोदम-विषहेण या उष्टिणोदम-विषहेण मा उन्होतेत्रज्ञ या पघोएका या, उन्होतंतं या पघोष्ठतं मा सार्जर, तं नेवमाणे स्त्रावन्त्रद् माधियं परिशास्त्राणं उत्पाह्यं।

ो भिसन् धनमन्त्रस्य पाए सीणोद्म-निषडेन् वा उसिक्वोदम-वियरेण या उन्होंसेटन या वधीएका या. उन्होंसर्व या वधीर्थते या 何初时现<sup>成人</sup> साहरमह, तं सेवमाणे स्वायरमह मातिवं परिहारट्टायं उत्पाहर्य ।

ो भिष**् बल्न**डनिगण्य वा गाविषण्य या झत्ययो वाष् शीष्रोदन-तियहेन वा उत्तिगोदग-नियहेन या उच्होतेहत वा प्रमेष्टत या, नियीण प्य १५। १७— हरहोलंनं ना पारेशंत या साइटबर, ते रेपनाचे ग्रायरबर चारामा-

Mसाम पूर्व ९× । ९००—

जे भिक्त् किर्मा-परिषाप् श्राणणो पाष्ट्र गीचो स्तानिपारेण् सा उसिगोदम-नियरेण् या उच्छोलेञ्ज या प्रशेषका या, उच्छोलेते वा प्रशिखंते वा साइच्जर, सं सेनमाणे श्रायकार् चाउम्मानियं परिहारहाण् उत्पाह्यं।

#### निशीय एम ६ । २८---

जे भिक्लू माडग्गामस्स मेहुग-पिष्ठवाण् श्रप्पणो पाण् गीश्रोदग-वियडेगा वा उसिग्गोदग-वियडेगा वा उच्छोलेजन वा पघोएज वा, उच्छोलेतं वा पघोष्यंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे श्रावज्जइ चाउम्मा-। सियं परिहारद्वाणं श्रणुग्वाइयं।

#### निशीय सूत्र ७ । १८-

जे भिक्लू माउगामस्य मेहुग्-पडियाएं, ग्रन्नमन्नस्य पाए सीम्रोदग-वियडेग् वा, उसिगोदग-वियडेग् वा उच्छोलेज वा पधोएज वा, उच्छोलंतं वा पघोत्रंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाग् श्रावज्जइ चाउम्मा-सियं परिहारहाग् श्रागुग्वाइयं। (६) सावधानी रखते हुए भी उस कृतयोगी की, श्रपवाद सेवन करने के पीछे क्या भावना काम करती है ?

इन वातों का विचार कर लेने पर तब कहीं जा कर प्रायश्चित्त का निणंय हो पाता है।

श्रव सामान्य रूप से किस-किस दोप का क्या-क्या प्रायिक्त होता है इस प्रकार दस प्रायिक्तों का वर्णन कमदाः किया जाता है—

पायच्छित्ते दसविहे पण्णत्ते तं जहा—
(१) श्रालोयणारिहे, (२) पिडक्कमणारिहे, (३)
ततुभयारिहे, (४) विवेगारिहे, (५) विउसग्गारिहे,
(६) तवारिहे, (७) छेयारिहे, (८) मूलारिहे, (६)
श्रणवर्ठप्पारिहे, (१०) पारंचियारिहे॥
—भगवती सुन्न २५।७।९॥

## १. आलोचना-

करिण्डजा ने जोगा, तेसु उवउत्तस्स निरङ्यारस्स । छउमत्यस्स विसोही, जङ्गो श्रालोयणा मिण्या॥ (क्षात्रम्य एउ)

गुरुमार्रया पुरिणा गुरुल तराहे वि तेति नायाचे ।
परिणामगार्या(१) या इट्ट्मिनिक्संट(२) प्रस्टृ(२) या ॥
पुर्म(१) यास(६) विरा(२) नेव कमलेमा(२) य स्वरा ।
परिणा गमारती पुरिमा होति दास्म् (१) मद्रग(२) ॥
—स्यवरार एम तदेश्य १० माध्यमाया १६७,१६८ ।

जो माप् अपने गण सम्बद्धाय का त्याम कर अन्य भाषा। सम्बद्धाय सङ्गोकार कर है जिलरे और एन. पहली सम्बद्धा<sup>त में</sup> स्माना चाहे, तो उसे कोई दीक्षा-देश व पारिहारिक राप की प्रामित्वत्त नहीं भाता कैनल एकमात्र उसे शालोजना करनी होती है। [त्योंकि उसने सपने संयम में कोई दोय नहीं लगीं दिया है।]

(२) निर्मायं च माँ राष्ट्रो वा नियाने ना दीहिपद्वी स्ट्रीमा; हर्गा वा पुरिसस्स घोमजीजा, पुरिसी वा ह्रायीण श्रीमजीजा, एनं से कण्वह, एवं से चिह्नह, परिहारं च से गा पाडगाइ—एस कले थेर-किल्पयागां; एवं से नी कल्पह, एवं से नी चिह्नह, परिहारं च गो पाउगाइ—एस कल्पे जिण-किल्पयागां।

—ह्यत्रहार सूत्र ५।२१॥

्र साधु को रात्रि व सायं के समय किसी विप-घर सर्प ने काट खाया हो, उस समय उपचार जानने वाले किसी पुरुप का योग न मिले थ्रीर स्त्री का मिलता हो, तो स्त्री के पास से उपचार करा लेवे; इसी प्रकार साव्वी को काटा जाने पर उसे उपचार जानने वाली स्त्री का योग न मिले थ्रीर पुरुप का मिलता हो, तो वह साव्वी उस पुरुप से उपचार करा लेवे.

प्रकार करना उन्हें कल्पता है ग्रीर इस प्रकार किया जाता हितीय-प्रावित उन्हें किसी प्रकार का पारिहारिक तप प्रायदिवंत नहीं ता—यह स्यिवर-किल्पयों की मर्यादा है। परन्तु जिन-कल्पी ायुको ऐसा करना नहीं कल्पता है और न वे ऐसा करते हैं करने पर उन्हें कोई पारिहारिक प्रायम्बत नहीं ग्राता। (कल्प-प्रायदिवत, केवल भ्रालीचना करनी होती है)

(३) निमल् य एक्ट्रिजना गर्ण धारितण, नो से क्याइ धेरे झणा-- न्द्रता गार्ग पारितण, कत्यह मे थेरे श्रापुन्तिता गर्म पारितण । येरा प विषरेजा, एवं से कप्पह गणं धारितए; धेरा य से नो विषरेजा एवं से तो क्रयह गर्या चारित्रण । जगर्या धेरेहि श्रीवद्यणं गर्या धारेह, से संतरा होए वा परिवारे था। जे ते साहित्यपा उद्दाए विद्धांति, गानिय एं तेसि केई —उपवहार सूत्र हारा। देव या परिहारे या ।

तिसी सावक के मन में कुछ साध्यों को साय लेकर विचरते की एक्छा हुई, तो उसे स्थियर भगवान् से विना पूछे ऐसा गरना नहीं कल्पता, उनसे पूछ कर करना कल्पता है। रंघावर भगवान् आज्ञा दे देवं तो साधुओं को साय नेकर विवरण कर सकता है। सदि वे प्राज्ञा न देवें तो ऐसा करना नहीं गल्पता। जो सायक स्वविद अगयान् को खाजा विना सायुष्ठी को गाय नेकर जितने दिन विचरे, उत्तने ही दिन का उने दोधा श्रेंद्र व पारिहारिक तम का प्रायश्चित प्राता है। परन्तु . जो मापु उसके साम विचरे हैं उन्हें कोई छूद व तम प्रामित्वत नहीं धाता । (देवल भानीवना करनी होती है)

## २. प्रतिक्रमण-

ह्य पिड्यमणे प्रणाते तं नहा—उनार-पिडणमणे,

## ३. तदुभय---

संभम-भयाउरावइ-सहसाऽणाभोगऽण्णवसयो वा । सन्ववयाईयारे तदुभयमासंकिए चेव ॥ दुचिन्तिय-दुन्भासिय-दुन्चेद्विय एवमाइयं बहुसो । उवउत्तो वि न जाण्इ जं देवसियाइ-त्र्रहयारं ॥ सन्वेसु वि वीय-पए दंसण्-नाण्-चरणावराहेसु । श्राउत्तस्स तदुभयं सहसक्काराइणा चेव ॥

इस तीसरे प्रायश्चित्त में, दोपों की ग्रालोचना भी की जाती है ग्रौर मिथ्यादुष्कृत भी दिया जाता है। यह जिन-जिन दोषों का होता है वे इस प्रकार हैं—

सम्भ्रान्तावस्था में, भयावस्था में, रोगावस्था में द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव की ग्रापद् अवस्था में, उत्सुकतापूर्वक शीघ्रता से कार्य करने में, अनजान-पन में, कोई कार्य अपने वश के वाहिर हो जाने से उस समय ज्ञान, दर्शन, एवं चारित्र के मूलगुणरूप पाञ्च महावतों तथा उत्तरगुण दश-विघ प्रत्या-ख्यान पाञ्च समिति श्रादि में जो अतिचार लगते हैं ग्रथवा श्रतिचार-विषयक श्राशंका होती है तो उस अवस्था में यह तीसरा प्रायश्चित्त किया जाता है।

इसी प्रकार जो-जो दुविचन्तन किया हो, दुर्भाषा बोली हो, दुष्किया का हो तथा उपयोग लगाने पर भी जो देवसी ग्रादि श्रतिचार स्मृति में न श्रारहे हों उन सब का 'तदुभय' प्रायविचत्त होता है।

व्यक्त प्रयात् गीतायं हारा अपवाद-मागं में आचरण करते, प्रयोग रखते हुए भी ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र के हेतु जो प्रकरमात् विराधना होती है तो उसका 'तदुभय' प्रायहिनत होता है।

पिग्डोविह, सेलाई गृहियं कडलोगिणोवउत्तेण। पच्छा नायमसुदं, सुद्धो विहिणा विगिधन्तो ॥ ४. विवेक-कालाऽद्धाणाइच्छिय-ग्रयुग्गयत्यगिय-गहियमसहो उ। कारण-गहिय-उच्चरियं भत्ताइ-विगिन्नियं सुद्धो ॥

भोजन, वस्त्र मादि उपकरण एवं श्रम्यादि, कृतयोगी = कृतास्यासी हारा उपयोगपूर्वक ग्रहण करने के प्रशात अयशात हो कि यह गृहोत यस्तु सदीय है अयुक्त है। तो विधिपूर्वक हा तर अह पुरुषा निष्यु प्रयान हो, मुद्धि है जो कि चतुर्य प्रायदिवत है। उत्तका त्याग करना हो, मुद्धि है जो कि चतुर्य प्रायदिवत है।

इती प्रकार प्रथम प्रहर में ली वस्तु चतुर्व प्रहर में रह जाने पर; मार्ग चनते पोन-पान्य-मादल से ऊपर चले जाने से जान करता रहित हो कर सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्यास्त के परवात यस्तु के ग्रहण कर लेने पर पता नले कि श्रमी सूर्योदय नहीं हुआ प्रथमा प्रस्त हो चुका है तो उस यस्तुको विधिष्वंक त्याग

दोगी के निमित्त, भानायं महाराज के निमित्त, प्रल्पयमहरू सायक के निमित्त, श्रम्यागत श्रामूर्णक = श्रातिष के निमित्त, करने से मुद्रि होती है। प्राचन करता है महला ग्रह्म गर की के जारन यहि शुक्तम वस्तु के महला ग्रह्म गर की गरे हो तो गर शावरणकरता ने प्राचिक वस्तु ग्रह्म गर की गरे हो तो गर र. नियनविद्यासारिका —जालाम सूत्र भाराहरे॥

इस प्रकार चार भेद होते हे—(१) सनुमास, (२) गुर्वाः (२) सपूचीमासी, (४) मुक्तीमासी । इन नारों के हि सीन-तीन भेद किए गए हैं—

- (१) परयज-पने किसी म्लेन्छ अनाम राजा आदि हैं देवता के दवान से सेवन किए गए उपयोग रहित दोवों है प्रायश्चित ।
- (२) स्वयं श्रातुरता से उपयोग सहित सेवन किए <sup>गर्</sup> दोपों के प्रायश्चित ।
- (३) जान-त्रुक्त कर मोहनीय-कर्म के उदय से मूर्छी<sup>प्राव</sup> पूर्वक सेवन किए गए दोपों के प्रायश्चित्त।

इन वारह प्रकार के तप-प्रायिश्वत्तों के जघन्य, मध्यम श्रीर उत्कृष्ट तीन-तीन भेद कर देने पर कुल छत्तीस भेदी वनते हैं।

इन छत्तीस प्रकार के 'तप' प्रायश्चित्तों में कीन-सा तप श्रीर कितना तप होता है यह प्राचीन ग्राचार्य देवों की घारणानुसार नीचे के कोष्ठक में दिया जाता है—

उत्कृष्ट तप-प्रायश्चित्त छः मास का होता है, ग्रातः छः मास के भो दो भेद गणना में ग्राते हैं जैसे कि लघु-छमासी १६५ उपवास, गुरु-छमासी १८० उपवास।

- १, लघु-मास से भी छोटा तप-प्रायश्चित 'भिन्नमास' ग्राया है जो कि २५ उपवास का होता है।
- २. पंचिविहे श्रायार-पकप्पे पएण्ते तंजहा—(१) मासिए उम्बाइए, (२) मासिए श्रागुम्बाइए, (३) चउमासिए उम्बाइए, (४) चउमा-सिए श्रागुम्बाइए, (५) श्रारोवणा॥

-ठाणांग सूत्र प्राशिशा

जे भिक्त 'निः संभोग-मित्रा पहिस्य' नि स्पड, स्पंति साइणइ, सं सेनमाणे चानणइ मासिनं परिहास्द्राणं उम्माइगं ।
 —िनशीय सूत्र पाहरू।

जब कि सब ही साधु पाना महात्रत धारी हैं तो सब कें साथ सारे सम्भोग रहाने में कोई दोष नहीं—ऐसा कहने वाला एवं ऐसा कहने वाले को श्रच्छा समभने वाला साधक लघुमास के प्रायश्चित्त का श्रीधकारी है।

२. जे भिन्नत् उच्चाह्यं श्रणुम्घाह्यं चयह्, चयंतं वा साइजङ्, जे भिन्नत् श्रणुम्घाह्यं उग्चाह्यं चयह्, चयंतं वा साइजङ्, तं सेवमाणे श्रावज्ञह् चाउम्मासियं परिहारहार्णं श्रणुम्घाङ्यं।
——निशोध सुत्र १०।१५,१६॥

सर्वज्ञ भगवान् तीर्येकर देव के श्रासातनाकारी बहुत वचन बोलने से तो दसवां पाराख्रिक प्रायश्चित्त होता है श्रीर इसके स्थान पर श्रपवाद-रूप में श्राठवां मृल प्रायश्चित्त भी दे दिया जाता है।

प्रमाद के कारण लोग किये विना अववा रागद्वेष के वशी-भूत होकर लघु-प्रायदिचत्ती को गुरु-प्रायिक्षत्ती श्रीर गुरु प्राय-दिचत्ती को लघु-प्रायदिचत्ती कहने वाले श्रीर इसे श्रच्छा समसने बाले सायक को गुरुचौमानी प्रायदिचत्त श्राता है।

 जे मिरल् श्रयजीयवणाण् प्रजीयवेट्, प्रजीसवेर्षं या साहबह, जे भिरल् प्रजेशस्वणाण् न प्रजीसवेट्, न प्रजीयवेर्षं या साहबह, सं सेवमारी श्रायबह चाउन्मासियं परिहारहागं श्रमुग्चाह्यं।

—निर्दाध सूत्र १ बाहर, ४३॥

प्रमाद के कारण श्रथवा श्राभिनिवेशिक पश्यात के कारण धपर्युपण-काल में पर्युपण करना और पर्युपण-काल में पर्युपण न करने श्राँद इसे श्रच्छा समभने से गुरुवीमासी प्रायिश्रक धाता है।

४. ने भिस्त् भद्रन्तं श्रव्यरीष् श्रधामावलाष् श्रधामाष्ट्रं, श्रधामाष्ट्रं सा साइम्मइ, ने भैक्साचे शावजद् शावम्मासियं परिसारहार्गे श्रजुत्वाइयं । —निशीय सूत्र १ ०१४॥

जो धपने रत्नाधिक पूज्य पुरुषों की कोई धासातना करता है एवं ध्रासातना करने याने को धन्छा नमभता है तो उस साधक को गुरुचीमासी का प्रायक्तित धाता है।

भ. जे निकन् दिया-भोषणस्य कायरणं ययद्, यथॅतं या माह्यद्, ते निकन् राह-भोषणस्य पनर्णं पपद, वर्षतं या माह्यद्, सं भेषमान्य कावतद् चाडमानियं परिद्राद्वारां कणुन्याद्वं।

—िलांच सूत्र ११।वर वर्ष

हँगी-समीत एवं पुछत आदि में दिया-मोहन को बुरा कहता भीर राजि-भोजन की प्रणंता करना भीर ऐसा कहते हुओं को अच्छा समभना तो उसे गुरुचीमासी प्रायितः याता है।

६. जे भित्रत् घहाच्छन्दं पसंसद्, पसंसंतं वा साइज्ज्ञ्, जे ित्
प्रहाच्छन्दं वंदद्, वंदंतं वा साइज्ज्ञ्, तं सेवमाणे श्रावज्ञङ् वाउम्मितः
परिहारहाग्रं श्रणुग्वाद्यं।
—िनशोथ सूत्र १११८२,८११

स्नेह में ब्राकर, किसी स्वार्य के वशीभूत होकर अपा किसी की लिहाज में ब्राकर अपच्छन्दे की प्रशंसा करती की उसे वन्दना करनी एवं इसे अच्छा समभना, तो उसे गुरुवीमाती प्रायिक्षत ब्राता है।

७. जे भिरत् धम्मस्स अवस्यं वयद्, वर्षतं वा साइवद, विकाद अध्यान्तः वर्षतं वा साइवद, तं सेवमाले शाउत्यान्तः पाउम्मस्य वर्णा वयद्, वर्षतं वा साइवद, तं सेवमाले शाउत्यान्तः पाउम्मस्य परिवास्तानं श्रेणुरवाह्यं । — विश्वीप सूत्र १२) १,१०१

िसी निजान्त के मोह में आकर, हैंसी-मुंगीन के भार से प्रतिक शिभों का उपतास करना तथा अपाधिक निप्ती को प्रतिक करना तथा असे अच्छा समभना तो तथे गुरुवोमासी प्रतिक मां संहै। ६. जे भिरान् हुगुन्दिव-कुलेतु क्रमयं या, पायं या, माहमं या ।। हमं या पिडम्माहेद, पिडम्माहेतं या माहमाइ, जे भिरान् हुगुन्दिव-बुलेतु कां या, पिडम्माहे या, क्रम्यलं या, पायपुरद्वयं या पिडम्माहेद, पिडम्माहेतं साइम्बह, जे भिरान् हुगुन्दिवयुक्तेसु यसिंह पिडम्माहेद, पिडम्माहेतं वा ।। इन्ह, तं सेवमायो क्षावक्षद चाडम्मासियं पिहारहार्यं उच्चाह्यं ।

—निशाय सूत्र १६१२७,२८,२६॥

दुर्गञ्छनीय फुलों से भ्राहार पानी, वस्त्र पात्र, तथा वस्ति-ाय्या लेकर जिन-दासन की भ्रवहेलना में निमित्त बनने बाले (वं इसे भ्रच्छा समभने वाले साधक को लघुचौमासी प्रायदिचत गता है।।

ने भिक्त् पहिलाई खणलं कथिरं च्युवं घ्यारिणानं घरेइ, घरंतं
 साइन्नइ, सं सेत्रमान्ने धायन्त्रद् घाउन्मासियं परिहान्द्रार्थं उत्पाह्यं ।
 निर्माय सूत्र १ शांताः

जो सामक टूटे-फूटे बस्चिर, न रास्ते योग्य पात्रों को रस कर जन-जासन की अवहेलना कराता है और इसे अच्छा समजता { सो उसे लमुसीमासी प्रायद्यित खाता है ।

११. वे शिक्यू मिलामं कोष्या न गरेलइ, न गरेमंतं या ग्याइमाइ, । भिक्यू मिलामं कोष्या उम्ममं या परिषदं ना गप्पट्, गप्पुंतं या गरमाइ, सं मेयमार्थे कावमाइ पाडमादियं परिवाहारां बसुन्यार्थं ।
— नित्तीय सूत्र १०१६,६०॥

जी मापक, किसी धीमार रोगी का पता लग जाने पर, अगकी शिया ने पराङ्मुख होकर दूर टकता है, जिस ने यह जिन-सामन की निन्दा का निवित्त देशा एवं दूर टनके हुयों को अस्डा जाने, हो उने गुरुवीमासी का प्रायम्बत चाता है। इत्यादि ग्रनेकों प्रकार के दर्शनाचार-विषयक दोषों है प्रायश्चित्त समभ लेने चाहियें।

थव चारित्राचार के प्रायश्चित्तों का वर्णन किं।

विषय, कपाय, निद्रा, मद श्रीर विकथा रूप प्रमाद के वशीभूत होकर चारित्राचार में जो दोप लगते हैं उनके के भेद होते हैं, मूलगुण के दोप और उत्तरगुण के दोप। अहिंग, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह विषयक तथा रात्रि-भोजन त्याग विषयक दोपों को मूलगुणों के दोप कहा जाता है और पान्त्र समिति, तीन गुप्ति, श्राहार, विहार, एवं दशिव प्रत्याख्यान विषयक दोपों को उत्तरगुणों के दोप कहीं जाता है। इन सब दोपों के प्रायिश्वत्तों का वर्णन कमशः इस प्रकार है—

मूलगुणों के प्रायश्चित-

 जे भिष्णू माउग्यामं मेहुग्य-गडियाप् विश्ववेद्, विश्ववंतं वा साइजाइ, तं से माग्ये श्वावकाइ चाउम्मावियं पित्तारद्वागं श्रणुम्वाइयं ।

—निशीभ सूत्र ६।१॥

जो सापक किसी रूपी को मैथुन भाग से कोई वचन तहता है और इस प्रकार के तबन कहने ताले क प्रशुभ मितारों में रूप लेता है तो उसे मुम-बोमामी प्रायक्षित संपर्ध है।

व विकास माउपसम्भारम मेहुण-विद्यान केंद्र विद्या, केंद्र केंद्रावेद;
 इंट इं १५०० विद्यान मानुद्र, मर्रावे च साहुम्बह, में सेवपामे शावाबद्द
 इं १५० विद्यान प्राचित्रकार्य ।

जो साधक किसी स्त्री को मैयून भाव रो कोई पुत्र लिखता प्रथमा दूसरे से लिखबाता है और निखने में निए बाहिर एकान्त स्थान में जाता एवं ऐसा करने वाले के विचारों में रस लेता है तो उसे गुरु-चीमानी प्रायिव्यत ग्राता है।

३. ते भिश्यू माठणामस्य मेहुस्मित्यिए कलहे मुख्या, कलहे म्या, कलह-परिवाण शहाह, शन्दंतं या साहज्यह, तं मेपमारो शावल्यह —निर्जाय स्य ६।१२॥ जो साधक माता के सहय इन्द्रियों याली किसी रत्री से :चारमाधियं परिताहाणं राजाद्य । भीवन के भाव में किसी के माय क्लेश करता है, क्लेशकारी बचन बोलता है, क्लब करने के लिए बस्ती को होट बाहिर गमन ह करता है भीर ऐसा करने वाने के विचारों में रस लता है तो

्। उसे गुर-नोमासी का प्रायद्यित प्राता है।

४. जे भिष्यु भारत्मामध्यः भेहरा-परिवाण् चहवाहं चपाह परेह. भरतं या माहमादः जे भिरम् माठमामस्य गेहुन्-यदियाण धोव स्ताई चणाई घरेड, धरमे वा साइजाड, में भेत्रसारी बावजाड चाउच्यानियं —ित्रिंगि सूत्र ६१२०,२९॥ वारिहतहार्वं चतुन्ताद्वं ।

जो सायक मातृ-सहस इत्यिमों वाली किसी न्त्री के साय भैगुन के भाव ने प्रसत प्रविद्यत तथा घी-साफ करके बन्दों को भारण करता है एवं ऐसा करने वाने के विचारों में उस निता

है तो उसे गुरू-घोमांनी का प्रावित्त नका होता है।

भ, त्रे क्रिन्यू माठमाधान्य मेतृस्तिरियाम् धायनी पान् धामक्रीत वो पमज्जेल वा, सोमालेने वा पमज्जेने वा साहराह, ते सेनमाने कामानह ्रीतरीय सूच शहशत

जो नायक मानुनामान किसी एवी है मैगून के जाय रस चारामानियं परिद्यानारो चणुप्पाद्ये । कर कारने पांच मन्ति, साम करे घोट ऐसा करने याने की घरता समके तो उसे पुर-पोनानी प्रायम्बन सता है।

६. जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुण्विडयाए खीरं वा, दि वा, नवर्णं वा, गुलं वा, खरडं वा, सक्करं वा, मच्छिपडयं वा श्रव्ययं वा एखीर्य की श्राहारेद्द, श्राहारंतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे श्रावज्जइ वाउमिति परिहारद्वाणं श्रणुग्वाइयं।

जो साधक ग्रपनी माता के समान किसी स्त्री के सार मैयुन करने के भाव से दूच, दही, मक्खन, गुड़, खाण्ड, शक्ति मिश्री एवं ग्रन्य कोई प्रणीत ग्राहार करता है, एवं ऐसा करें वाले के विचारों में रस लेता है तो उसे गुरुचीमासी का प्रार्थ श्चित्त ग्राता है।

७. जे भिन्त् माउग्गामस्स मेहुण्-पडियाप् तेइन्छं श्राउद्दह ते<sup>हुत्</sup> श्राउद्दंतं वा साइजङ्, तं सेवमाणे श्रावजङ् चाउम्मासियं परिहार<sup>हुत्</sup> श्रणुग्वाङ्यं। —निर्शोध सूत्र ७।<sup>७१३</sup>

जो साधक किसी स्त्री के साथ मैथुन के भाव से शरीर की चिकित्सा स्वयं करता है श्रीरों से करवाता है श्रीर करते हु श्रों को अच्छा समभता है तो उसे गुरुचीमासी प्रायदिचत्त श्राता है।

८. जे भिगल् माउग्गामस्स मेहुगा-पित्र्याण् मणुकाइं पोगालाई उत्तरिरङ्, उविहिर्देतं वा साह्याह्, तं सेवमाणे श्रायणाद् शाउम्माविष् परिदारद्वाणं जाणुरपाइगं। —निर्दाय स्त्र ७।८३॥

जो साथक मैंथ्न भाव में सुगन्धित पुर्मणों को, शरीर पर बटा पर प्रथम स्थानक में विवेशता है एवं इसे प्रच्या सम्भता है नंगरी मुख्योमारी प्रायक्तिन ज्ञाता है।

 ४, ति निमन् भाउम्मासस्य भेह्म-परिवास वासमं वा वामं या चाइमें का स्टूमं वा हैं। देने वा सार्जड़, परिवाह, परिवास या सार्जड़, से स्वास्ट साज्ज जा अमासियं परिवारद्वाम वाण्याहर्ष ।

—िनगांत स्त शहत, हशी

जो साधक मैयुन भाव से किसी को श्राहार पानी देता है, तवाता है श्रीर देने वाले के श्रशुभ विचारों में रस लेता है, इसी गर मैयुन भाव से श्राहार पानी स्वयं ग्रहण करता है श्रीर श्रन्छा समभता है तो उसे गुरुचीमासी का श्रायश्चित्त ता है।

९०. ते भिरम् सारम्यासस्य सेतुन्य-पिट्याण् वस्यं वा पिट्टमार्ह या तं. या पायपुच्छयां वा देह, हॅतं वा लाहज्जहः पिटच्छर, पिटच्छंतं वा स्माह, तं सेवमान्ये शावपाइ चाटस्मालियं पिरहारहान्यं श्रमुख्याह्यं ।

—निशीय सूत्र ७१४७,८८॥

जो साघक मैयुन भाव से किसी को वस्त्र, पात्र, कम्बल, दमोंछन देता है, दिलवाता है और इसे अच्छा सममता है, ति प्रकार मैयुन भाव से स्वयं ग्रहण करता हैं तथा इसे अच्छा तमता है तो उसे गुरुवीमासी का त्रायदिवत्त बाता है।

95. जे भिष्णू माङ्ग्यामस्त मेहुण-पिष्याप् वापृष्ट्, पापृतं वा इमाइ, पिष्टापृद्द्, पिष्टापृतं वा साइज्ञ्यू, ई सेवमारो कावज्ञद् चाउम्मासियं विप्ताद्वारं क्ष्मुग्याद्वयं । —निर्द्याण सूत्र अ/८१,१०॥.

जो साधक किसी स्त्री से मैंघन के भाव से उमे पड़ाता है पदा उमसे पड़ता है श्रीर ऐसा करने वाने के दिवारों में रामुभूति रजता है सो उसे मुख्योगासी का श्रायश्चिक ता है।

15. ते नित्त् भारमायम्य मेट्ट्य-परिवाद शहपरेतं इंदिएतं तारं घरेह, वर्शतं चा काह्यह, तं सेनमाने शावपह शारमानिर्धं तित्तातां साह्यह । — निर्माद सूत्र शारमानिर्धं ।

े भी सामक किसी रुपी की क्यनी जिली इन्द्रिय के स्वकार समने मेंगुन के भाव जनवाना है और ऐसी इस्ताव कुरी

ायव-विशेष से स्पर्थ हो जाने पर यदि वेद-मोह उदय हो जाए त्या इस स्पर्श की श्रीर इच्छा करे, श्रीर हस्त-कर्म के भाव स जाएँ तो उसे गुरुवीमासी का प्रायदिचत्त श्राता है।

१६. निर्माणीय सन्त्री या विवाले या द्यारं या वासवणं वा विग्रज्ञमाणीय या विसीतेमाणीय या श्रव्यवे वसुलाईन या विश्वजाईन या स्मयरंसि मोपंसि शोगातेला, सं श निर्माणी माइन्जेला, मेहुन्ववित्येवत्यका गवाह शावम्मासियं परित्ररहाणं श्रृणुग्वाह्यं ।

—मृहक्का सूत्र ५।१४॥

कोई साध्यो सायं श्रयना राति के समय उच्चार प्रक्षवण हरने गई, किसी जीय-जन्तु श्रयना काष्ठ श्रादि का योनिस्पान रे स्पर्ण हो जाने पर यदि चेद-मोह उदयाही जाए तथा ऐसे अर्थ की श्रीर इच्छा चनी रहे, श्रीर उस साध्यी के मन में पुरुष से मैथुन के भाव श्रा जाएँ तो उसे गुरुनीमाशी का श्राय-देनल श्राता है।

- 1७. ते निश्न हरणहम्मे क्तेष्ट्र, यरंते या साहणहा वे निश्म प्रेमाश्चर्य बहुेण वा कलिप्पेरा वा योगुलियाण वा सन्माण वा संगालेष्ट्र, वंपालंतं या साहणहा वि निश्च संगाहणं लेबाहेल वा पिलमारेण या, गंगाहंतं वा पिलमारेण या साहणहा वे निश्च संगाहणं सीकोद्रम-निपरंण या उपयोग्धर वा, उपयोग्धर या विवस्ताहण वा उपयोग्धर या वर्षाण्या वा, उपयोग्धर या वर्षाण्या विवस्ताहण्या विवस्ताहण्या व्यवस्ता वा साहणहा वे सिरमाण्या व्यवस्ताहण्या व्यव
- १४. देने य द्वित्रव्य विश्वविद्या निर्मायं विद्यमध्येता, सं च निर्माने पादालेत्म, भेट्रम्यदिवेदव्यने शावतद् व्यवस्मानियं व्यवस्मान्त्रवं



णों सन्ते त्रामारणे मन्ते समयागमणे कोड् करेने वा साहन्छ, से बुहको र्भक्समाणे ग्रायलर् चारक्मासियं परिहत्तहालं ध्रणुन्वार्यं । —ग्राच्यतं स्य शहरा।

जहां कोई राज्य-व्यवस्था न हो (श्रराज्यता व्याप्त हो) जिस राज्य में गृह-मुद्ध चल रहा हो, ऐसे देशों में कोई निद्धित श्रविकारी न होने से सामु साम्बी को वहां श्राना-जाना नहीं कल्पता; यदि कोई सावक ऐसे देशों में भ्राता-जाता है गीर इसे अच्छा सममता है तो यह सायुन्य और गृहस्य पटा, रोनों पक्षों के दोपों का सेवन करता है और उसे गुरु-नीमासी

२३. भिगन् व डमाप-वितीष्ट अस्त्यामिष-संकले संयोडिए निव्यिद का प्रायदिवत्त प्राता है। शिक्तिंद्र शत्मणं या पाणं या स्थाहमं या आहमं या पहिम्याहियां आहारमा-हारेगाणे बाह पराहा जारीजा-प्रमुक्ताए मृतिए काप्तिए या, मे शं क मुद्दे, जं च वाणिति, तं च वित्ताह, मं विविज्ञमाणे जिलेक्ष्मिक माह्यक्षमहः तं श्रमणा भुजनाणे कर्निनि यो चगुन्यदेनाचे शायलद् बारम्मासिये —हिल्लाम मून थारा। विदिशाहाण्यं ब्युगवाह्यं ।

सापू की प्रतिका होती है कि वह सूर्योध्य ने पूर्व एवं मुर्गास्त के पश्चात् प्राह्मर न करेगा । यह सामन, सरीर ने मयंथा समर्थ है, उसे मूर्योदय में क्रममा सूर्यास्त में दर्भी सन्देश भी गहाँ, किसी में ब्राह्मरूथानी ब्रह्म एवं विसा, किस्तु भारतस्थानी करते समय उस साधक के मन में (पाइन पुन शादि के एट जाने हैं) यह निश्वम तृथा कि सभी गूर्य एक्स गार्थि हथा भगवा पूर्व प्रस्त हो पुका है। उस समय महि यह सापन, भी मूल में बाहार है कह महिर विकास है कीर जी - अ के अमें तोड़ दे बोर को पान में है उसे परव देशों यह

ता - क्षणुताल मृतिक क्षण्योमक या, में जंब सुरे, रंब पारितिन, यं व गरे, मं वितादमाणे विसंहिमाणे नार्कानरः मं स्वापा मुंगमाणे निं वा प्रणुप्पदेवाणे कावस्तए चात्रमाविषे पतिहास्त्रीणं हामुखाइये ॥ -ग्राम्याय स्व प्राटा।

मुर्योदय के परचात् एवं मूर्यास्त से पूर्व ग्राहार करने की प्रतिज्ञा वाला साधका, रोग के कारण प्रचया मार्ग चलने व क्षेत्र करने प्राधि से प्राचीर में श्रमण है परन्तु आहार होते. मेवा करने प्राधि से प्राचीर में समय सूर्योदय एवं सूर्यास्त विषयक मन में कोई सन्देह नहीं। नाहार के लिया। उने करते लगे। ब्राहार करते समय मन में निरनम हुमा कि सूर्योदय नहीं हुमा श्रमवा सूर्यान्त हो चुना है। उस समय तत्काल यह यह सायक मेह में जाला खाहार बाहिर निगाल दे, हाय हा ब्राहार होते हैं होर पात गा यत्नपूर्वन परिष्ठापन मन्द्रे सो इसे साविक्षीतन का कोई परण्यत्वा प्राप्ता, उसे कोई प्रायदिवत नहीं माता हिन्तु गृन दोग नहीं लगता, उसे कोई प्रायदिवत नहीं माता हिन्तु गृन भे मुनीरम एवं मुर्चास्त विमानक निरमय होने पर शी गरि वह मातक (दीप ती लग ही गया, आहार करना क्यों घोड़ा जाए दलादि विचारों है) आहार करता जाए सन्स स्वयं यह

भारति न गरिके पित्री दूसरे सायक गो देते तो उसे गुरुकोमासी दश्र विसम् व तमार्थन्तिए सम्प्रियांसम् सर्वयोग्नाः विद् मा प्रागरिकत प्राता हैं॥ विक्त्यम्यम्भिक्तं स्थातं साथ विक्तादेशा कात्रसमाहदेशाहे बात वस्ता आलेक्स - ब्युमार् स्थित् ब्यामित् ता, हे शं व मुर्ते, वं ब बारिनीत् त व मुरिसाह में दिनियस्मारे दिलोरेसारी माहण्डमहै। में बर्पाएं मुन्यस्ति कालेपि या कार्यक्रदेसाले कार्याम् व्यावस्थानिते विश्वतित्ते क्यानाहते थ

The state of the s

पूर्वोक्त प्रतिज्ञा वाला साधक रोग ग्रादि के कारण ग्रसमंबं है ग्रीर प्रच्छन्नदिशा ग्रादि के कारण सूर्योदयास्त के विषम में संशंक भी है परन्तु किसी ग्रन्य के कहने पर विश्वास करके यदि वह साधक ग्राहार ग्रहण कर लेवे ग्रीर उसे करने लो। उस समय दिशा निर्मल हो जाने से उस साधक के मन में ग्रह निश्चय हो जाए कि सूर्योदय नहीं हुग्रा ग्रयवा सूर्यास्त ही चुका है तो वह साधक तत्काल मुंह का भोजन वाहिर निकाल दे, हाथ का छोड़ दे ग्रीर पात्र का परठ दे तो उसे रात्रिभोजन का कोई दोप नहीं लगता, किन्तु वह साधक यह समभ कर कि दोप तो लग ही गया ग्रव क्यों न पूर्ण ग्राहार कर विया जाए ग्रथवा लाई हुई वस्तु क्यों परठी जाए इत्यादि विचार करते हुए ग्राहार करता ही रहे ग्रथवा स्वयं न करके किसी ग्रन्य साधक को ग्राहार करने के लिए दे देवे, तो उसे गुरुचौमासी का प्रायश्चत ग्राता है।।

२७. इह खलु निग्गंथस्स वा निग्गंथीप वा राश्रो वा वियाले वी सपाणे सभोयणे उग्गाले श्रागच्छेज्जा, तं विगिञ्चमाणे विसोहेमाणे नाहुक्कमहः; तं उग्गिलिका पच्चोगिलमाणे राहुभोयणपडिसेवणपक्ते श्रावज्जहि चाउम्मासियं परिहारद्वाणं श्रणुग्वाह्यं॥ —गृहहक्कष्प सूत्र ५११०॥

किसी साथक को सूर्यास्त के पश्चित् उग्गाल ग्राजाए तो वह बाहिर थूक दे तो कोई प्रायिक्चत नहीं ग्राता किन्तु यदि वह ग्रन्दर ही निग्गल जाए तो उसे रात्रिभोजन का दोष लगता है ग्रीर उसे गुरुचीमासी का प्रायिक्चत ग्राता है।।

२८. तएमां ते बहवे शिगमंथा य शिगमंथीश्रो य समग्रस्स भगवश्रो महावीरस्य श्रेतिष् प्यमट्टं सोच्चा शिसम्म, समग्रं भगवं महावीरं चंदद् नमंगद् २ तस्य टागास्य श्राकोर्यति पडिश्कमति जाव श्रहारिहं पायच्छितं नवोक्तमं पडिवक्तांति॥ —दशाश्रुतस्कन्य सूत्र १०।५६॥ तय बहुत से साधु साध्यो, श्रमण भगवान् महावीर स्वामी मुखारिवन्द से नियाणों का गुफल सुन कर भयभीत हुए, गयान् को बन्दना नमस्तार की श्रीर राजा श्रीणक श्रीर स्वणा रागी को देल कर जी निदान किया या उसकी श्रातीना निम्दना की श्रीर प्रतिक्रमण किया, यावत् उसका यभौतित । यदिन तपःकर्म श्रद्धीकार किया।

इस प्रकार विशिष्ट विषय, क्याय, निद्रा, विक्या भीर मद प प्रमादक के कारण मूलगुणविषयक चारित्राचार के दीयों के व्यक्तिस समक्त लेने चाहियें और पास्त्र प्रकार के विशिष्ट माद के कारण उत्तरगुणसम्बन्धी चारित्राचार के प्रायश्यिसों 1 वर्णन इस प्रकार है—

1. है भित्त वितिषं पिंड भुंजर, भुंजने वा साहजर, तं सेवमाने साहजर वित्रं परिवाहारों अम्याहर्य ॥ — निर्वाप सूत्र साहश्र

जो तायक प्रमादी बन कर प्रतिदिन एक ही पर में घाहार ता है, मंगवाता है धीर साने बात के घच्छा समभता है तो ते समुमात का प्रावश्चित घाता है ॥

२, ते भिन्तु विविधं कार्य वसङ्, प्रसंते वा साहराष्ट्र, में सेरमारे) स्पद् मानिष्यं पतिहासुरारे उत्पाद्यं ॥ — निर्माण सूत्र २(१ आ

्रणो सापक माम-कट्य य पर्धवान-राल का विना विभेष-नेरण भंग करता हुआ एक ही रुवान राहता है दूसरे की इस कार राहने की प्रेरणा बरता है और उहते हुए की घटणा मिनता है तो उसे लघुमास का प्रायम्बित पाता है।।

पाद प्रकार के स्थानिय प्रमाद के लागा, दोवी का तो तीयश उद्देमको प्राथमिक होता है ॥

२. जे भिक्खं उचार-पासवर्णं परिद्ववेत्ता तत्येव श्रायमह्, श्रायमंत्र साइजङ्, तं सैवमाखे श्रावजङ् मासियं परिहारद्वाखं उग्वाङ्यं। —निशीय सत्र धार्गः

जो साधक उच्चार-प्रथवण परिष्ठापन कर वहीं ही, में के ऊपर, जल हारा युद्धि करता है तथा करने वाले हैं भ्रच्छा समभता है तो उसे लचुमास का प्रायश्चित ग्राता है।

प्र. जे भिष्म अप्पणी संवाडिं अन्नउत्थिएमा वा गारिएण ! सिन्यावेद, सिन्यावंतं वा साइगाइ, तं सेवमाग्रे श्रावजाद मासिर्ग परि<sup>स्तु</sup> उग्पाइयं ॥ —निशीभ सब पा<sup>13</sup>

जो सावक अपनी चादर, अन्यतीयीं से अथवा गृहस्य मिलाता है और ऐसा करने वाले को अच्छा समभता है उने लतुमास का प्रायश्चित आता है॥

प. जे भित्रम् सम्भं ना पविसादं ना, फंबलं सा, पायपुरसुमां ता प्र<sup>सं</sup> िर्छ, भाग, पारमित्रां, पनिध्वितिम-पनिध्विति परिद्वीत, परिद्वांगं है माण्यवः, तं येवामाने भाषवदः मानियं परिवाद्यामं तस्याद्यं ॥

—तियांश मृत ५ ६४।

भारतपत्र काम है। संगय स्थित मुक्ते सह वस्त समा भाग स्टाहर भागमहा कर परिचापन कर्या है मरवाना है स्ट ं र इक्ट भाग व समयम देवा व सम्मास्क 3 6 37 WH 34

क के काम राज्यात वासामान कुछ । काम साम्बन्ध the transfer of the distribution of the state of the stat

विजेस स्वयान

्रवस्त्र रहारः । अत्यास्य वस्ता ।

श्रीर ऐसा फरने वाले को अच्छा सममता है तो उसे लघुमान का प्रायदिवत्त श्राता है॥

 ७. जे भिरान् सामास्यिकृतं क्यांत्रिय, श्रप्तांत्र्य, समयेनिय पुन्यासेव पिटवाय-पिटवाय, श्रणुपविषद, श्रणुपविसंतं हा सार्अद, में सेवमाणे सावज्ञह सासिय परिहारहाणं त्रम्याद्यं ॥ — निर्दाण सूत्र २१४८॥

जो साधक वय्यातर का घर विना जाने विना पूछ विना पता किंग पहले ही गोचरों को जाता है दूसरों को भेजता है भीर जाने वाले को अच्छा समभना है तो उसे लघुगात का भाषदिनत श्राता है।

ं ८. (क) से भिष्य विदेशि या, गिरमुर्टिन या, गिरमुक्ति या, गिरपटि-तुमारेरित या, गिरेन्द्रयंथि या (घर की देहली), गिरमफोनि या, गिरमफोपि या ।

मद्रा-गिरंपि वा, मद्रगन्दाप्तियंति या, मद्रग-गुनिरंपि या, मद्रग-भागपंति या, मद्रग-लेटरिव वा मद्रग-शिव्यति या, मद्रग-यन्त्रेनि या।

इलान-दाहींस मा, व्यार-दाहींस द्या, गाय-दाहींस या, गुम-दाहींस या, जम-दाहींस मा।

भाषपर्यास था, पंचील ना, पन्तरांति या ।

मन्त्रियम् या संस्कृतियाम्, नविवास् या महियान्त्रार्यस्, परिभुत-मन्त्रियाम् या सरस्मित्रसारित्यम् वर ।

र्वकानकार्वनि का, समोहनकारिया, काराधनकारिया ।

पृत्यु वर्षाति सा, मालि-मालि या, मुगुम-वर्णात सा, कापाय-मालि सा।

 महता-वर्ष्णि या, शता-वर्ष्णि या, गुलप-वर्ष्णीर या, होर्लुयनि-मगर्थीय या, नाम-वर्ष्णि वा, क्रीनि-वर्ष्णीर वा, हमसम-पर्णिय वा, मस्यवर्षीय या ।

मटाग वनस्पति का स्थान, मूलक वनस्पति का स्थान, कौस्तुम्भ चनस्पति का स्थान, घोरे वाला स्थान, जहां जोरी घोई हुई हो, दमनक चनस्पति का स्थान, मरोचन वनस्पति का स्थान।

श्रशोक पृक्ष का बन, सन्तप्णं पृक्ष का बन, चंपक पृक्ष का बन, श्रास बन श्रोर भी वृक्षों के बन जो पत्र सहित, फूल सहित, फल सहित श्रोर बीज सहित हों॥

(प) वे भिरान् धागम्तारेसु या, चारामागारेमु या, गाराबर्-कृतेसु या परिवादमहेसु या।

उनारांति वा उमाग्-गिइति गा, उमारा-सार्यति वा; निमारांति वा, निमाण-सिइपि वा, निमाण-सार्वति वा।

कर्ट्ति या, बाहालयंति या, कतियंति या, पागारंति या, दारंति या, गोपुरंति या।

दगंति या, द्राा-समंभि या, द्रम-पहंति या, द्रम-सालंति या, द्रम-संस्थि या, द्रम-हासंभि वा ।

मुक्त-निहंसि वा, सुक्त-सामंति वा; निहा-निहंसि वा, निहा-मालंसि वा; सुक्रमारंसि वा, कोहासारंसि वा ।

सम-सिहंपि का, सरा-सालंपि या; सुष-पिहंपि वा सुप-पालंपि मा; मुप-पिहंपि का, सुष-सालंपि का ।

नाण-मान्ति या, जाण-शिहीन का, लगायानीन का, जाग-गिहीन था।

पेतियन्तर्ग्यस्य मा, परियम्तिरस्य वा, परियानसम्बेधि वा, परियान्तिरस्य वा, प्रतियनसम्बेधि वा, प्रतियनसम्बेधि वा,

मेत्य-मार्क्षिका, मोद्यानिक्षित काः सहायुक्त-निक्षीर काः, सहायुक्त-



म. में भित्रपूरको स्वतियाणं मुदियाणं मुद्राभितिवारं दुवादिव-भनं , पमु-भवं या, भवा-भनं वा, यत-भतं वा, व्यय-भनं वा, प्रत्य-भनं वा, प्रत्य-भनं वा, प्रत्य-भनं वा, प्रत्य-भनं वा, प्रत्य-भनं वा, प्रत्य-भनं वा, पिताय-नं या, पद्दिव्य-भनं वा पदिव्यादेव, पदिव्यादेवं या पदिव्यादेवं, पदिव्यादेवं या पदिव्यादेवं स्वाप्यादेवं स्वाप्यादेवं

—निर्ताण सूत्र सदा

धित्रिय राजा के श्रभिषंक के उत्सव पर बनाए गए भीजन द्वारपाल के भाग में से, पशु जानवरों के भाग में से, पीयरों भाग में से, देवता के निमित्त बिलदान के भाग में से, पर के खा दासियों के भाग में से, पर के खा दासियों के भाग में से, श्रभ भाग, गज भाग, श्रद्ध वालों भीजन में से, दुशिक्ष के निमित्त बनाए गए भीजन में से, प्रवारियों के लिए बनाए, गए भीजन में से, रोगियों के उए बनाए गए भीजन में से, बर्प कराने के निमित्त दिए जाने लि भीजन में से, श्रीर पाहुणे के भीजन में से जो मापक हिंग करता है भीर यहण करने बालों को खनदा समभजा है। उस गुरुवीमासी का प्रायक्तित स्थाता है।

३९. त्रे भिनम् षहिषान्तता-संपरिवार्तः, बदिया-तता-संदिनिषतार्थः दे-तृषा-संपर्दिवार्तः, मह-कता-परिनिषतार्थः, मिनि-कता-संपरिवार्तः, मिनि-क्या-संपरिवार्तः, मिनि-क्या-परिवारतार्गः स्वानं वा, पार्त्यः वा, मार्ग्यं वा मार्ग्यः वा परिवारदेदः, विवारंतं वा साहाव्यः, वे सेत्रमार्थः स्वयःकत्रह् व्यात्रमानितं परिहमहार्यः जिन्माद्वे ॥ —िक्कांव स्वतः स्व

े की सायक, नदी-यात्रा, पर्वत-यात्रा सना वर-वात्रा सन्दि त्य बागा को जाते समया यात्रा ने त्योरते हुन्यों से बाहार त्यों गहुन करता है और बहुन करने वानों को घनता नगन्त्या तो तस मुख्योमानों वा प्रायस्त्रित साता है।।

while Letter ११. के किन्तु पर पीक्षाहें, पीक्षाहें, या साल्याहा है जिस्सू द निकारित निकारित मा साल्याक में भीतमाने सामगढ़, नाग्रमाणि परिकारतानं क्यानात्तं ॥ जो सामक दूसरों को भग दिलाना है एमं उन्हें विस्मय में हालता है और इसे यहता समभता है तो उसे गुरुचीमासी क प्रायस्चित्तं द्याता है ॥

१२. जे भिक्त गिहि-मते भंगर, भुंगतं वा साहजार, तं सेवमाएँ श्रायमाह्य चाउम्मातियं परिहारहाम् उम्माह्यं॥ — निसीय सूत्र १२/१०॥

जो साधक गृहस्य के पात्र में श्राहार करता है त्रीर कर वाले को श्रव्छा समभता है तो उसे लथुचीमासी का प्रायश्चित श्राता है।।

१३. जे भिन्नत् अन्नउत्थिष्मा वा गारिथण्या वा उवहिं वहावेह, वहावंतं वा साइजाइ, तं सेवमाखे श्रायजाङ् चाउम्मासिवं परिहारद्वाणं उग्याइयं॥

जो साधक अन्यतीर्थी तथा गृहस्य की अपना सामान उठवाता है और उठवाने वालों को अच्छा सम्भता है तो उसे लघुचौमासी का प्रायश्चित्त आता है॥ —निसीय सूत्र १२१४०॥

१४. जे भिनस् महानईश्रो उहिटाओं गिर्यायाश्रो विजयाश्रो श्रंत मासस्स हुन्खुत्तो वा तिन्छुत्तो वा उत्तरह् वा संतरह् वा, उत्तरंतं वा संतरंत वा साइजह, तं जहां—गंगा, जवणा, सरऊ, प्रावह, मही; तं सेवमाणे थावज्ञह् चाउम्मासियं परिहारद्वाग् उम्घाङ्यं ॥

जो साधक एक मास के अन्दर दो वार वड़ी निदयों में जतरे एवं उन्हें पार करे और ऐसा करने वाले की अच्छा समक्षे तो उसे लघुनीमासी का प्रायश्चित श्राता है।। — निसीय सूत्र १२१४१॥

पर्व नेवभेपन पाणास्वादाहिने उ झरके। निरवेक्साण मणेवि पव्छित्विचलेति उत्सरः।

—समहार सूत्र उद्देश १० 💎 मान गाए १६६ १

जिन-कल्पी मन के मितवारों का भी प्रायस्ति है। है कि स्थविर-कल्पी कैवल वचन मोर काया के परिवारों का

\* \* \*

प्रायमित की तीन श्रेरियां—

(१) ग्रात्म-नानि। (२) दूसरी वार पान न करने वा निस्तर।

(३) मातम-जुद्धि ॥

647

\* \* \*

पान की विकास के किया है।

जो साधक विभूषा के लिये वस्त्र पात्र थ्रादि कोई उप करण रखता है श्रीर रखने वाले साधु को श्रच्छा समभता है तो उसे लघुचीमासी का प्रायश्चित्त श्राता है ॥

२०. जे भिक्त् श्रज्ञडियण्य वा गारित्यण्य वा श्रप्पणो पा श्रामञ्जेञ्ज वा पमञ्जेञ्ज वा, श्रामञ्जेतं वा पमञ्जेतं वा साइञ्जहः संबाहे वा पिलमहेञ्ज वा, संबाहेतं वा पिलमहेतं वा साइञ्जहः, तं सेवमाणे श्रावञ्ज चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उग्वाहयं !!

—निशीय सूत्र १५।१३,१

जो साधक अन्यतीयिक श्रथवा गृहस्य से अपने पाँव स करवाता है तथा उन से दववाता है और ऐसा करवाने व अन्य साधकों को अच्छा समभता है तो उसे लघुचौमासी प्रायदिचत श्राता है।।

२१. जे भिक्क श्रन्नडित्यण्ण वा गारित्यण्ण वा श्रप्तणो कार्यसि वा श्ररह्मं वा श्रितमं वा भगंदलं वा श्रन्नयरेगं तिक्तेगं सत्यज्ञाण्गं श्रा देज वा विच्छिदेज वा, श्राच्छिदिता विच्छिदिता पूर्य वासोणियं वा नीहं वा विसोहेज्ज वा, नीहिरता विसोहेत्ता सांश्रोद्मा-विश्वडेण वा उसिणोर त्रियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पयोण्ज वा, उच्छोलिता पयोहता श्रद्धां श्राकेयण-जाण्णं श्रालिपेज्ज वा विलिपेज्ज वा श्राकिपिता विलिपिता वा, घण्णा वा, घसाण् वा, नवर्णाण्या वा, श्रद्धां वा वा श्राकिपित्ता श्रद्धां वा सांश्राक्ष स्वाक्ष सांश्राक्ष स्वाक्ष वा सांश्राक्ष स्वाक्ष सां सांश्राक्ष स्वाक्ष सांश्राक्ष स्वाक्ष सांश्राक्ष स्वाक्ष सांश्राक्ष स्वाक्ष सांश्राक्ष सांश्राक्ष सांश्राक्ष सांश्राक्ष सांग्राक्ष सांग्राक्य सांग्राक्ष सांग्राक्ष सांग्राक्ष सांग्राक्ष सांग्राक्ष सांग्राक

And the control of the second of the second

द्रश्य प्रश्न र

प्रमाणकार्य कर्व स्थान स्वत्य स्थापन स्थानका भेगा । स्वत्य सम्भाग सिक्षणाः, स्वत् दृष्टि स्थाविदी सम्भागे ।।

कोहेण जो म् संपति. मुर्गणर-तिरिष्हि कीरमामे वि । रायममे वि रुद्धे, सरस यमा मिन्मला होवि ।।

कुल-एय-जादि-युद्धिमु तय-मुद-सीलेमु गोरयं किचि । जो स्पयि कुटयदि समस्पो मद्दय - धम्मं हथे तस्य ॥ हे मुविहित ! यदि जाना पाहे. घोर भवागाँच के उस पार। तो तप-संगम-रूप पोत की, बना गीझ धपना धाधार॥

### दशधमं-सूत्र

क्षमा, मार्दव, घाज्य, सत्य, शीच ग्रीर संयम, तप, त्याग। ग्राकिञ्चन्य, ब्रह्मचारित्य— एन दशविष भावों का दूजा नाम धर्म है।।

सुर-नर-तिर्यञ्नों के द्वारा किया गया हो, चाहे कितना ही भीषण उपसर्ग-विकार। फिर भी नर का कभी कीच से तप्त न होना, कहलाता है उत्तम क्षमा — धर्म का सार॥

टमत कुल, तप, रूप, जाति गा, शील, भान, श्रुत का श्रीममान। जिसे न हीता—वही मादंव— धर्म-त्रती है श्रमण महान्॥ को हैकोड़ अस्त क्या इस कुम्मोडकम सम्बद्धि वर्गा है इस स्टब्स्ट्रिक हैस्स्ट्रिकेट प्रदक्षित्रहों जुन्हे स्टब्स्ट्रिकेट

पर - सनावय - कारण वयमीयोज्यास्यर्गदवयणणं। जो यवि भिषण् स्रियो तस्य व् भन्मो हवे सन्यं।।

विस्तासिणज्ञो माया व होइ पुज्जो पुरु व्य लोग्रस्स । समणु व्य सन्नयाई पुरिसो सब्यस्स होइ पिग्रो ।।

सम - संतोष - जलेगां जो घोवदि तिव्वलोहमलपुंजं। भोयग्र-गिद्धि - विहोगो तस्य सउच्चं हुवे विमलं।। मुटिल विचार, कुटिल कर्मों से, मुटिल यचन से रहना मुक्तः यपने दीयों को न छिपाना, मही श्राजंच - महजुतायुक्तः।।

निज यचनों से कभी किसी की, जो सन्ताप नहीं पहुंचाता। निज-पर-हितकर यचन उमी का, जग में उत्तम सत्य कहाता।।

विश्वसनीय सदा माना - सा, पूज्य लोक में है गुरुजन - सा। सत्य - परायगा जन होता है, प्यारा जग में सदा स्थजन - सा॥

समता श्री' सन्तीपगुर्गों के पावन जल में, तीव्र लोभ के मल-समूह को जो घोता है। भोजन की लिप्सा से जिसका मन विमुक्त है, उसके मन में उत्तम शीचधर्म होता है॥

यतों, सिमितियों घोर गयायों, देटों घोर इन्द्रियों का ही— कमन्नः धारगा, पालन, नियह, स्याग, विजय—इसम संयम है।।

विषयों भीर कपायों के निग्नह से, ध्यान भीर स्वाध्याय-नियम के द्वारा, जो भ्रात्मा को भावित कर तेता है, उत्तम तप का धर्म उसी का धन है।।

कान्त धीर प्रिम भोग-विषय मिनने पर, जो कि पराङ् मुख स्वेच्छा से हो जाता, तथा पूर्ण स्वाधीन भोग तजता है, उत्तम त्याग धर्म उसका कहनाता ॥

जिसने पुत्र कलत्र-कमं सव त्यागे, जिसको प्रिय-ग्रप्रिय का इन्द्र नहीं है। उस ग्रनगार ग्रसंग भिक्षु के मन में, उत्तम श्राकिञ्चन्य धमं रहता है।।

#### fragant manger

कामाराचे नियन तकल सक्त नियों र भीवार - कींग लिखाने जनमा कहा भी तकह भगमां स

भोन्ता माणुस्सए भोए लाणदिन्ते सहाउपं।
पुत्रं विमुजसज्ञम्मे केवलं सोहि युजिक्या।।
चजरंगं बुल्लहं मत्ता संजमं पत्त्विजया।
तयसा भुषकम्मंसे सिज्ञे हषद्व सासए।।

योवन-तृग्-दल पर विषर्ग् में चंनल, विषय-वृक्ष से ज्वलित हुआ कामानल, सदा भस्म करता है त्रिभुवन-कानन। किन्तु जिसे यह पाता जला नहीं है, उत्तम ब्रह्मचर्य का ब्रती वही है, जसी धन्य ब्रतधारी का है बन्दन।।

भायु भ्रविध में मनुज भोगता जाने कितने भनुषम भोग, पूर्वाजित सद्भमं-विभव से करता केवल-वोधि-मुयोग।। धर्मचक के भ्रत्य चरण में भात्म-नियम का कर सुविचार, दुलंभ जान चार भ्रंगों को नंयम-त्रत करता स्वीकार। काट कर्म-कारा को तप से किर कर लेता सिद्धि-समागम, यही सिद्धपद गाष्यत होता है-ऐसा कहते जैनागम।।

# यण-गून

यामा सङ्गीतराणी सामा में कूटनामली। अप्मा कामग्रहा सेणु यामा में स्पंतस्त वस्ता।

अप्पा कत्ता विकत्ता म दुग्यासा म सुहासा म । अप्पा मित्तममित्तः म दुष्पद्वि सुपद्विभो ॥

श्रप्पा चेव दमेयव्वो श्रप्पा हु खलु दुइमो। अप्पा दन्तो सुही होइ श्रस्सि लोए परत्थ य।।

## श्रात्म-सूत्र

श्रात्मा है वैतरमो सरिता, श्रात्मा कामधेनु पावन है। श्रात्मा कूट-शाल्मली तरु है, श्रात्मा मेरा नन्दन-वन है।।

म्रात्मा कर्ता श्रीर विकर्ता, दुःख श्रीर सुख का है जग में। श्रात्मा सन्मार्गी का सहचर, श्रीर शत्रु है निन्दित मग में॥

दमन करो भ्रपने श्रात्मा का, क्योंकि यही तो कार्य कठिन है। उभयलोक में होता सुखमय, श्रात्मदमी का ही जीवन है।। चालामधेव न्द्रकाहि किते व्द्रकेण मस्क्रको । अल्पामधेव अल्पानं

जदमा गृहभेतप् ।।

पंजित्ययामि कोहं भागं भाषं तहेय तोहं च । दुज्जयं चेय श्रणासं सव्यमणे जिए जियं ॥ दमन करे मेरे श्रात्मा का, कोई वध से या बन्धन से। इससे श्रच्छा संयम-तप से, दमी वनुं में स्वयं दमन से॥

वीर भ्रजय भ्ररिदल-सहस्र की, समरभूमि में करता जय है। वही एक भ्रात्मा की जीते, तो यह उसकी परम विजय है।।

युद्ध करो श्रपने श्रात्मा से, बाह्य युद्ध से क्या होता है? श्रात्मा से श्रात्मा का जेता, जग में सुखी सदा होता है।।

पंचेन्द्रियाँ, फोघ थ्री' माया, लोभ, मान-सव कुछ दुर्जय है। पर सबसे दुर्जय है श्रात्मा, श्रात्म-विजय ही सर्वविजय है।। लम्मेन-मापा त हो स्व निर्माणे सहरत हैहें मा ह भग्ममामगाँ। तं तारिमं मो पहलेश्व पश्चिम उपितवामा व मुध्यमं मिरि।

षणा गलु सममं रितामणी सिव्वन्विण्हि सुसमाहिण्हि। प्ररित्तिस्रो जाइण्हे उनेह सुरिक्षमो सम्बद्धाम मुन्तह।। देह तजूं, पर धर्मं न जाये, जिसके प्रात्मा का निश्चय है। उसे इन्द्रियां नहीं डिगातीं, ज्यों भ्रोधी में ग्रडिंग मलय है।।

करें हम भ्रात्मा की सतत रक्षा, हमारी सब समाहित इन्द्रियों से। श्ररिक्षत श्रात्मा भव में भटकता, सुरिक्षत मुक्त हो जाता दुखों से।। पान कामा विश्व कामा कामा मामोविक्तावस्त । कामे प प्रतिभासा प्रकाम सीव कृम्पी।

मध्यं विलिवितं गीप सब्दं मर्डे विविध्वयं। सब्दे भागरामा भारा सब्दे कामा गृहावहा।।

जहा कियागफलाएं परिरणामो एा गु<sup>'</sup>वरो । एवं भुत्तारा – भोगाण परिरणामो ण गु<sup>'</sup>वरो ।।

# काम-सूत्र

काम शस्य है, काम जहर है, काम भयंकर सर्प-समान। विषय-भोग के कामी दुर्गति पाते हैं-यह निश्चय जान।।

सब संगीत विलापरूप हैं. सारे नाट्य विडम्बन हैं। सब श्राभूपरा भाररूप हैं, काम दु:ख के भाजन हैं।।

जैसे है किपाक फलों का, रूप देखने भर को सुन्दर। वैसे भुक्त सभी भोगों की, परिएाति कभी न होती सुखकर॥

# मोशनगम-रपणसम्मूतं

मगो मगाफलं ति ग दुविहं निगमामगो समक्यातं । मगो ललु सन्मत्तं मगाफलं होइ गिल्याणं ।।

वंसणणाण - चरिताणि
मोवलमगो ति सेविवव्वाणि ।
साध्हि इवं भिग्वबं
तेहिं तु बंधो व मोबलो वा ।।

शिब्छय-वबहार-सरूवं, जो रयशासर्य श जाशाइ सो। जेकीरइ तं मिक्छा— रूवं सर्वं जिल्लुहिट्ठं।। क्षरा भर सुख, बहुकाल दु ख है, सुख है न्यून, ग्रधिक दुख जान। मोक्षमार्ग के शत्रु भयानक, काम ग्रनथों की हैं खान।।

#### मोक्षमार्ग-रत्नत्रयसूत्र

मार्ग-मार्गफल- दो तत्त्वों का, जिनशासन में है श्राख्यान। सम्यक्ता है मार्ग श्रेष्ठतम, श्रीर मार्गफल है निर्वाण।

मोक्षमार्ग है सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान श्रीर चारित्र। बन्ध मोक्ष के लिए नियमतः, हो निश्चय-व्यवहार पवित्र।।

निश्चय ग्री' व्यवहाररूप, रत्नत्रय से जो है ग्रनजान। 'जिन' के मत में उसके सारे, कार्यों को मिथ्या ही मान।।

धर्म श्रादि में श्रद्धा है सम्यक् दर्णन, ज्ञान श्रंगपूर्वों का सम्यक् ज्ञान है। तप निष्ठा में वर्तन है सम्यक् चारित्र, यही रत्न-चय सच्चा मोक्ष-विधान है।।

सम्यक् दर्शन विना न होता ज्ञान है। विना ज्ञान कैसा चारित्र्य-विधान है? विन चारित्र्य मोक्ष कैसे मिल पायगा? मोक्ष विना निर्वाग्य कहाँ से ग्रायगा??

भारमा से भारमा-रत होना ही सम्यक् दर्शन कहलाता। भारम – ज्ञान – संज्ञानरूप है, भारम–चरगा चारित्र्य कहाता।।

#### सम्यक्-दर्शन सूत्र

मोक्ष-महातक का महिमामय मूल है, सम्यक् दर्शन, रत्नत्रय का सार है। दो भेदों में इसका रूप निभक्त है, एक रूप 'निश्चय', दूजा 'व्यवहार' है।। जह सितिनेरा गा निष्पद्द, कमित्रगीपत्तं सहावपयडीए । तह भावेरा गा निष्पद्द, कसाय – विष्पिह्हं सप्पुरिसो ।।

सूई जहा समुत्ता,
न नस्सई कयवरिम्म पडिश्रा वि ।
जीवो वि तह समुत्तो,
न नस्सइ गग्रो वि ससारे ।।

जेगा तच्चं विवुष्भेज्ज, जेगा चित्तं गिरूप्भदि। जेगा श्रता विमुष्भेज्ज, तं गागां जिगासासगो।।

सुबहुं पि सुयमहीयं, किं काहिद्द चरणविष्पहीगास्स । ग्रंघस्स जह पलित्ता, दीव-सय-सहस्स-कोडी वि ।। जैसे शतदल सहज प्रकृति के कारगा, लिप्त नहीं होता है कभी सलिल से। वैसे ही सम्यक्त – भाव से सज्जन, लिप्त न होता कभी क्याय-कलिल से।।

#### सम्यक्-ज्ञान सूत्र

गिरने पर भी कभी न खोती,
ज्यों ससूत्र सूई द्यांगन में।
सूत्रयुक्त हो जीव ग्रगर तो,
निष्ट नहीं होता जीवन में।।

वही ज्ञान है जिन शासन में, जिससे होता तत्त्व — विवोध । जिससे श्रात्मा का विशोध हो, जिससे होता चित्त – निरोध ।।

#### सम्यक्-चारित्र्य सूत्र

अन्वे के भागे जलती, दीपाविल का क्या भ्रयं है? वैसे ही चारित्र्य-शून्य का, श्रुत-ग्रघीत सव व्यथं है।। सर्व गतर किल्ला, स्वयंत्रर प्रमानं। मन्ति नियमपामारं, निम्सं ब्लायंसमं॥

तवनाराय – जुत्तेगा,
भित्तूगं कम्मकंच्यं।
मुगो विगयसंगामो,
भवाश्रो परिमुच्चए।।

रयग्गत्तय-संजुत्तो, जीवो वि हवेइ उत्तमं तित्यं। संसारं तरइ जदो, / रयग्ग-त्तय-दिव्व-गावाए।। श्रद्धा को इक नगर बनाओ।

तप-संवर को करो ग्रगंला,

ग्रीर क्षमा को दृढ़ प्राकार,

तन-मन-वचन गुप्ति से उसको,

श्रद्धा को इक नगर बनाओ।

श्रद्धा को इक नगर बनाओ।

×

मुनि बनकर तुम कर्म-कवच को,
तप-रूपो वाणों से भेदो।
वंधन काटो-समर जीत कर,
ग्रात्मा को भवमुक्ति दिलाग्रो।
श्रद्धा को इक नगर बनाग्रो

रल-त्रय-सम्पन्न जीव

उत्तम 'तीर्य' कहा जाता

वह त्रिरत्न की दिव्य तरी

मवसागर को तर जाता है।।

ष्महिसा सन्तं न यतेग्गगं न, तत्ती म बम्भं ग्रपरिगाहं न। पडिचिन्निया पंच महाद्ययागि, चरिन्न धम्मं जिग्गदेसियं यिद्गु।।

सन्वेसिमासमागं, हिदयं—
गव्भो व सन्वसत्थागं।
सन्वेसि वदगुगागं,
पिंडो सारो ब्रहिसा हु।।

जावन्ति लोए पार्गा,
तसा ग्रदुव थावरा।
ते जागमजागं वा,
ग हुगो जो वि घायए।।

#### पंच-महाव्रतः

श्रहिसा, सत्य श्रीर श्रस्तेनक, ब्रह्मचर्यं, श्रपरिग्रह-जान । जिन प्रतिपादित पाँच महाब्रत, पालें जीवनधर्मं समान ।।

#### [भ्रहिंसा सू

सभी श्राश्रमों का है हृदय श्रहिसा, सभी शास्त्रों का है गर्भ श्रहिसा। सभी व्रताचरणों का सार श्रहिसा, सभी गुणों का श्रन्तिम मर्म श्रहिसा।।

निखिल लोक में जितने यस-स्थावर प्राणी हैं, जाने ग्रथवा ग्रनजाने में उनकी हिंसा न तो स्वयं करना, न किसी से भी करवाना, —यही ग्रहिसा का पालन है।।

सन्धानिकान्ति स्वाहित् च । चन्द्रवानेति सम्बद्धिः च । स्वाहित्यास्ये चर्चे, सम्बद्धाः चन्याः कालमा चेताः।।

बारमान्यं स्थापी स्थयं, विस्त वाले विद्यावर् । म्हलं वालियो पाये, अववेराक्षे उत्परम् ॥ जो परिग्रही
स्वयं किसी के प्राणों का व्यपरोपण करता,
प्रथवा किसी ग्रन्थ के हाथों करवाता है।
ग्रयवा किसी हनन करने वाले का,
ग्रनुमोदन करता है—वह तो जग में,
ग्रपने लिए वैर का ही संचय करता है।।

यस प्रयवा स्थावर नामों से, जग में जितने भूतजात हैं। मन से, वाग्गी से, शरीर से, किसी तरह भी, उन पर दंड-प्रयोग निन्दा है, ग्रकरगीय है।।

श्रपने प्राण सभी की प्रिय हैं, इसे जानकर, सकल विश्व के सब जीवों को, श्रपने श्रात्मा के समान सप्राण मानकर। भय से श्रीर वैर से उपरत सत्साधक को, कभी किसी प्राणी के प्रिय प्राणों, की हिंसा उचित नहीं है।।

मितमन्तों का कार्य यही है-सभी युक्तियों के मंथन से, सम्यक् ज्ञान जगाकर मन में, सब जीवों को दुःखों से भयभीत मानकर, कभी किसी प्राणी को जग में नहीं सतायें।।

हिंसां से जन्मे दुःखों को, वैर-विवर्धक महाभयंकर दुःख मानकर, जो मतिमान् मनस्वी, सम्यग्-बोध हृदय में जाग्रत करता, वही विश्व में पापकमं से श्रपना परित्राण करता है।।

भने शत्रु हो या कि मित्र हो, सब जीवों के प्रति समता का पालन करना, श्रीर सर्वविध हिंसा से, श्राजीवन विरत श्राचरण रखना बहुत कठिन है।।

किसी जीव की जग में हिसा कभी न करना, सकल-ज्ञान का सार यही है। यही परम विज्ञान, श्राहसा का पावन सिद्धान्त यही है।। ग्रत्पराहा परहा वा, कोहा वा जइ वा भया। हिंसगं न मुसं बूपा, नो वि श्रन्नं वयावए।।

> गामे ग्णयरे वा रण्यो, वा पेच्छिऊगा परमत्यं। जो मुंचदि गहग्णभावं, तिदियवदं होदि तस्सेव।

> > मूलमेग्रमहम्मस्स, महादोस – समुस्सयं । तम्हा मेहुग्ग–संसग्गि, निगांथा वज्जयंति गां ।।

## [सत्य सूत्र]

स्वयं श्रपने वास्ते या दूसरों के वास्ते, कीय – भय – वश या किसी कारए। कभी हिसक भूठ खुद बोलो न बुलवाग्रो, है यही तो सत्य व्रत का ग्राचरए।।

#### [श्रस्तेय-सूत्र]

ग्राम, नगर ग्रथना श्ररण्य में, किसी ग्रभीष्ट वस्तु को लखकर। ग्रह्ण-भाव का परित्याग ही, तीजा व्रत श्रस्तेय कहाता।।

# [ब्रह्मचर्य-सूत्र]

है श्रधमं का मूल, श्रीर है, महादोप का मलिन निकेतन। काम – सुरति का इसीलिए, निग्रंन्थ किया करते हैं वर्जन॥ thing which is the a

The many restricted to the second section of the second section of the second s nd diede fild de era ver a grand.

guas diring ago ga face is

त्रवाही विशेषाने प्रतान प् भागद शालीसं करेद लो निवसं । मेचर शेहण-प्राप्त, यापरिवास कृत्य वीत्री भ

जहां ब्यम्स प्रान्य, भगरी शाविषद एमं १ गा म पुषकं किलानेह, सो म बोलेइ अल्पां ।।

गंयच्यात्री इंविय-िएवारे संकुती व हित्यसा। एायरस्स लाइया वि य, इन्दियगुत्ती ग्रसंगतं ॥

## [ प्रपरिग्रह सूत्र ]

जो ममत्व का भाव नहीं पैदा करती हो, जो असंयभी लोगों द्वारा प्रार्थ्य नहीं है— मात्र उसी अनिवार्य वस्तु का ग्रह्म श्रेय है, शेप ग्रत्यतम का परिग्रह भी ग्राह्म नहीं है।।

जीव परिग्रह का आकांक्षी वनकर हिंसाएँ करता है, भूठ वोलता, चोरी करता, सुरत-भोग में रत रहता है। अन्धी ममता से ही उसके इंद्रियगण मूच्छित रहते हैं, इन्हीं पांच पापों की जड़ है, जिसको हम 'परिग्रह' कहते हैं।।

जैसे सदय-भाव से भौरा करता फूलों से रसपान, स्वयं तृष्त भी होता, फूलों को भी नहीं वनाता म्लान। वैसे ही श्रेयार्थी साधक नहीं जगत् को देता कष्ट, अपिरग्रह से जीवन जीता और स्वयं भी होता तुष्ट।।

जैसे गज श्रंकुश से ही वश में श्राता है, जैसे नगर-सुरक्षा खाई से होती है, वैसे ही इन्द्रिय-निग्रह के हित, श्रपरिग्रह श्रावश्यक है। श्रनासक्ति इन्द्रिय-गोपन है।। भागीत्स्त् वस्यः, भागत्तिसम्बद्धः असेन्द्रसम्बद्धः स्थान्द्रसम्बद्धः । स्वात्तेद्रमायम् स्वरं

मेल्ड्ड् चपरको नांड वि मण्या।

संगतिमित्तं मारदः भणदं चलीचं करेद् चोरिणकं । सेवदः मेहुग्रा-मृत्यदं, बापरिमाग्गं कुग्राहः जीपो ।)

जहा नुमस्स पुण्केयु,
भगरो प्रावियई रसं।
गा य पुण्कं किलाभेद्द,
सो य पीएोइ अष्पयं।।

गंथच्चाम्रो इंविय—

ग्वियारणे म्रंकुसो व हित्यस्स ।
ग्वियरस्स खाइया वि य,
इन्दियगुत्ती म्रसंगत्तं ।।

## [ श्रपरिग्रह सूत्र]

जो ममत्व का भाव नहीं पैदा करती हो, जो ग्रसंयमी लोगों द्वारा प्रार्थ्य नहीं है— मात्र उसी ग्रनिवार्य वस्तु का ग्रह्मा श्रेय है, शेप ग्रत्पतम का परिग्रह भी ग्राह्म नहीं है।।

जीव परिग्रह का श्राकांक्षी वनकर हिंसाएँ करता है,
भूठ वोलता, चोरी करता, सुरत-भोग में रत रहता है।
श्रन्धी ममता से ही उसके इंद्रियगरा मूच्छित रहते हैं,
इन्हीं पांच पापों की जड़ है, जिसको हम 'परिग्रह' कहते हैं।।

जैसे सदय-भाव से भौरा करता फूलों से रसपान, स्वयं तृष्त भी होता, फूलों को भी नहीं वनाता म्लान। वैसे ही श्रेयार्थी साधक नहीं जगत् को देता कष्ट, अपरिग्रह से जीवन जीता और स्वयं भी होता तुष्ट।।

> जैसे गज श्रंकुश से ही वश में श्राता है, जैसे नगर-सुरक्षा खाई से होती है, वैसे ही इन्द्रिय-निग्नह के हित, श्रपरिग्रह श्रावश्यक है। श्रनासक्ति इन्द्रिय-गोपन है।।

grand and the second

and the second of the second o

entratories réneration à

कार क्रम क्रमणी,

नप्ताने वं विला वतः सरे वि ॥

धंप चर्च प्रामानी,

पदिवाने चद्रवामा स्मारी प्रश् सामापारि पर्यो,

मो लन् तं मावत विदि।

दरबी मुखं मण्तं,

निगन्ध तथागे तहा फनस्या याः वंडफनसन्तरथस्य,

दूमगां सत्त वसगाई।)

जरा-मरण-भव-मुक्त जिनों ने, किया द्विविध पथ का आदेश। उत्तम श्रावक श्रीर श्रमण के, घर्मों का करके निर्देश।।

श्रावकत्व के लिए मुख्यतः
दान ग्रीर पूजन प्रधान है।
ग्रीर श्रमण का धर्म मुख्यतः
शास्त्रों का ग्रध्ययन-ध्यान है।।

जो यतियों ने प्रतिदिन सुनता, सामाचारी परम ध्यान से। वह सम्यग्-दर्शन-विशुद्ध-जन 'श्रावक' होता जिन-विधान से।।

नारी, द्यूत, मद्य, मृगया, रित, वागी और दंड की कटुता, तथा ग्रर्थ का दूपगा मिलकर, सात ब्यसन जग में कहलाते।।

मद्य-पान से विवश हुआ नर, निन्दित कर्मो को श्रपनाता। श्रीर उभयलोकों में शापित, सदा अनन्त दुःख है पाता।।

मांसाशन है दर्प बढ़ाता, दर्प मद्य की चाह जगाता, वही द्यूत का व्यसन लगाता, श्रीर मनुज दोषों का भाजन, वनकर श्रपना जन्म गैंवाता॥

जीव-हनन से, मृपा वचन से, श्रप्रदत्त, पर-दार गमन से, श्रमित परिग्रह की इच्छा से, विरति-भाव 'श्रगुत्रत' कहलाता।।

चोरी से लाई चीजों का करना वर्जन, कर-चोरी या तस्कर का करना न श्राचरण। जाली तुला ग्रीर मुद्राएँ नहीं बनाना। राज्य-विरुद्ध कर्म को कभी नहीं श्रपनाना।।

## श्रमग्र-धर्म-सूत्र

ज्ञान-दृष्टि से जो समृद्ध है, संयम-तप में सदा निरत है। वहीं साधु है, वहीं पूज्य है, जो उत्तम गुएा से मंडित है।।

जो निस्संग, त्यक्त-गौरव है, जो निर्मम, निरहंकारी है। त्रस-स्थावर भूतों के प्रति, संमदर्शी-'श्रमण' नामधारी है।।

साधु गुर्णों से कहलाता है, अगुर्णों से इसके विपरोत। श्रमण गुर्णों को घारण करता, तजता है अगुर्णों की रीत। जो आत्मा के ही श्रात्मा का करता है निष्ठित विज्ञान। रागद्वेप में जो सम रहता, वही पूज्य है श्रमण महान्।।

जो विविक्त शय्या-श्रासन के सेवन में रहता है नियमित, जो स्वल्पाहारी है, जिसके इन्द्रियगएा हैं दिमित नियंत्रित, उसके विमल चित्त को कोई राग न दूषित कर पाता है। जैसे श्रोपिध को न कभी भी रोग पराजित कर पाता है।।

दिव्य, मानुपी या कि पाशवी,
काम-वासना से बचता है।
किसी रूप में भी जो मानव,
सुरताचरण नहीं करता है।
काम-पंक से जिसके तन-मनवचन सदैव बचे रहते हैं।
निष्कलंक जिसका चरित्र है,
उसको हम ब्राह्मण कहते हैं।

जल में कमल जन्म लेता, पर
जल से लिप्त नहीं होता है,
विपयों के मल से योगी का,
मन श्रासक्त नहीं होता है।
जिसके तन-मन-वचन वासनाश्रों
से श्रनासक्त रहते हैं,
जो निलिप्त रहे शतदल-सा
उसको हम श्राह्मण कहते हैं।

तप की वेदी पर जो तन का

रक्त-मांस श्रिपत कर श्राये,
कठिन साधना के पथ चलकर

जो खुद को कृशकाय बनाये।
ऐसा बती, कि जिसके वश में

सारे इन्द्रियगण रहते हैं,
जो निर्वाण-प्राप्त तापस है

उसको हम ब्राह्मण कहते हैं।।

जो स्थावर-जंगम जीवों का, ज्ञान हृदय में करता धारण। जो मन वचन और काया से, कभी न करता हिंस आचरण। विविध रूप हिंसा—प्रवृत्ति के, जिससे सदा दूर रहते हैं, जो न कभी हिंसा करता है, उसको हम बाह्यण कहते हैं।।

कभी कोघ के वश में श्राकर
वाणी का संयम न तोड़ता,
या कि कभी परिहास-वचन को
भी मिथ्या से नहीं जोड़ता।
जिसके सच्चे वचन, लोभ
या भय से श्रनभिभूत रहते हैं,
मृपा-वचन जो नहीं वोलता,
उसको हम ब्राह्मण कहते हैं।

जाति-वन्धु स्वजनों से जिसका,

मन संसर्ग-रहित रहता है,

जो माया-ममता के कारक,

सूत्रों का वर्जन करता है।

भुक्तोजिमत भोगों में जिसके,

भाव श्रसज्जित ही रहते हैं,

जो निर्लिप्त विषय-त्यागी है,

उसकी हम ब्राह्मण कहते हैं।।

कभी कोघ के वश में आकर
वाणी का संयम न तोड़ता,
या कि कभी परिहास-वचन को
भी मिथ्या से नहीं जोड़ता।
जिसके सच्चे वचन, लोभ
या भय से अनभिभूत रहते हैं,
मृणा-वचन जो नहीं वोलता,
उसको हम बाह्यण कहते हैं।।

जाति-वन्धु स्वजनों से जिसका,

मन संसर्ग-रहित रहता है,

जो माया-ममता के कारक,

सूत्रों का वर्जन करता है।

भुक्तोज्भित भोगों में जिसके,

भाव ग्रसज्जित ही रहते हैं,

जो निर्लिप्त विषय-त्यागी है,

उसको हम ब्राह्मण कहते हैं।।

चतोतुमं मुहाचीति, अग्गगार अकित्रम् । पसंसत्तं गिहरुभेमु, तं वमं तुम माहग्मं ।।

र्षि काहदि चगावासो,
कायकलेसो विचित्त उववासो।
अज्ञस्यगमोगापहुदी,
समदारहियस्स समग्रस्स।।

'साँसें हैं, तब तक जीना हैं,
जिसका यह जीवन-दर्शन है।
जी ग्रनगार, स्वयं में केन्द्रित,
जी ग्रनगार, स्वयं में केन्द्रित,
निर्लीलुप है, निष्किञ्चन है।।
जिसके भाव सदा घर-वारी
जन से ग्रनासक्त रहते हैं।
जो भव-त्यांगी साधु पुरुष है,
जो भव-त्यांगी साधु पुरुष है,

चिहें दे ले कच्ट देह की,
या कर ले बनवास।
या कर ले बनवास।
यो चरे, ग्रध्ययन करे,
यो रखे विविध उपवास।।
या रखे विविध उपवास।।
जब तक समता-भाव नहीं है,
इनका क्या है ग्रथं?
समता-रहित श्रमण का सारा,
नियम - धर्म. है व्यथं।।

विरमा परिमदाभी भगरिधिसासी भग्नेत्रणतासी, मह्दोय -यक्लामी वर्णगद्धसाम-पंपासी। जिलाद विरम्माद सागाद स्पपाद क्विमस्स तहा, सम्मं विम्द्रितानी न प्रसाम्बदक्सं कृत्सास

> मुक्तम् स्टब्स्स उ वश्वमा भवे, तिमा ह केलाससमा असंवमा । नरसस खुद्धस्स न तेष्टि किनि, इच्छा ह भ्रामाससमा असंतिमा ॥

## समाज-धर्म-सूत्र

सुखं-शय्या, ग्रावास ग्रौर ग्रासन, भोजन, जलतिनक चाहने पर भी यदि मिल जायँ विपुल,
फिर भी जो करता न ग्रधिक का कभी ग्रहए।
वह सन्तोषी है समाज का सदा पूज्यजन।।

काले चार कषाय – ग्रसंयत क्रोध, लोभ, माया, ग्रभिमान। पुनर्जन्म – तरु के सिचन को ये हैं कुरिसत नीर समान।।

ग्रमित परिग्रह है अनंत तृष्णा का कारण, दोषों का है कोप, नरकगित का है वाहन। इसीलिए गृह-स्वर्ण - रजत-पशु-भंडारण से, सदा बचे श्रावक प्रमाण के ग्रतिक्रमण से।।

श्रनिगनती कैलास – सदृश उत्तुंग विशाल, सोने – चाँदी के वन जाएँ शैल महान। फिर भी लोभी का मन उनसे नहीं भरेगा, लोभी की इच्छा श्रनन्त है व्योम-समान॥ जे पावकम्मे हि घर्णं मणुस्सा,
समाययन्ति अमयं गहाय।
पहाय ते पासपयट्टिये नरे,
बेराणुबद्धा नरयं उवेन्ति।।

वित्तेगा तागां गा लभे पमत्ते,
 इमिम्म लोए ब्रद्धवा परत्या।
दीवप्यग्रद्ठे व अग्गंतमोहे,
 नेयाउयं दट्ठुमदट्ठुमेव।।

एगमेगे ललु जीते,
जई ग्रजाए ग्रह्मई उन्नागोए।
ग्रह्मई नीनागोए,
नो होएं नो ग्रह्मदिने-इतिसंलाए
के गोवावाई ? के मासावाई ??

चर्जाह ठार्गोह जीवा,
ग्रेरतियत्ताए कम्मं पकरेति तं जहा ।
महारंभताते महापरिग्गहयाते,
पंचिदियवहेरा कृशिमाहारेरा ।।

उदरपूर्ति के लिए सदा निस्संग भाव से, जैसे पक्षी घास-पात का चुग्गा लाता। वैसे ही निर्लेप संयमीजन समाज में, संग्रह के पापों से खुद को सदा बचाता।।

जीव - हनन से, मृषावचन से,
ग्रप्रदत्त से, रित-मैथुन से।
परिग्रहों से, निशिभोजन से,
जो भी जीव विरत हो जाता—
वही ग्रनास्रव है बन पाता।।

कितनी बार जीव घरती पर श्रपने कम से, उच्च-नीच गोत्रों में जन्म लिया करता है— इसका जिसे ज्ञान है—उसकी शुद्ध दृष्टि में, कौन हीन है—कौन उच्च है? कब वह ऐसे भेदभाव को मन में स्थान दिया करता है?

चार कारणों से नर नरकलोक में जाते— महारम्भ से, महा—परिग्रह के साधन से, पंचेन्द्रिय जीवों के प्राण्—व्यपरोपण से, चौथे, मानुष होकर ग्रामिष के भक्षण से।।

चाहे त्याग करें लवणादिक, चाहे करलें स्नान,
कुछ भी करें, रहेंगे हरदम वे अनर्थ की खान।
"मद्य-मांस-लहसुन-भक्षण की जिनको पड़ी कुटेव,
उनको मोक्ष न मिल पाएगा जग में निश्चयमेव।।

कभी किसी के प्राणों का श्रतिपात न करना, अप्रदत्त चीजों का भी आदान न करना। कभी कपट से युक्त और मिथ्या न बोलना, आत्मनिग्रही सत्पुरुषों का यही धर्म है।।

जो देहादि संग से विरहित, मान-कषायों से है मुक्त। श्रात्माराम भावितगी वह, श्रमण साधुता से है युक्त।।

#### क्षामगा-सूत्र

धर्मनिहित मन से, मैं जग के सव जीवों से, करता हूं निज ग्रेपराघों की क्षमा—याचना। ग्रौर क्षमा करता हूं सबके ग्रेपराघों को, शान्तिमयी हैं शुद्ध हृदय की यही क्षामरा।।

पूजनीय प्रभु श्रमण-संघ को हाथ जोड़कर, शीश भुकाकर करता हूं में क्षमा-प्रार्थना। सबसे क्षमा माँगकर, करता क्षमा सभी को, उभयमयी है शुद्ध हृदय की यही क्षामणा॥

पूजनीय भ्राचार्यों श्रोर उपाच्यायों के, उनके शिष्यों, सहधर्मीजन श्रीर कुलगणों के प्रति, जो मेरे कषाय हैं, जो कुछ भी मेरे दुष्कृत हैं, श्राज उन्हीं की उन सबसे ही तन से, मन से श्रीर वचन से करता हूं मैं क्षमा—याचना॥

क्षमादान करता हूं मैं सारे जीवों को, वे सब मेरे अपराधों को क्षमादान दें। प्राणिमात्र से मैत्री मेरा परम धर्म है, किसी जीव से वैर नहीं है मेरे मन में।।

जो जो पाप उठे हैं मन में,

मुख ने जो दुर्वचन सुनाये।

जो जो दुष्कृत किये देह ने,

वह सब कुछ मिथ्या हो जाये।।

ग्रगर ग्रापके प्रति मैंने किञ्चित् प्रमाद-वश, नहीं किया हो उचित भ्राचरण कभी कहीं पर। तो नि:शल्य कपायरहित हों शुद्धभाव से, क्षमा – याचना करता हूं मैं भ्राज श्रापसे॥

चिन्तन-पर्व

# तत्वार्थ-सूत्र

हन्त ! सुगति-पथ से अनिभज्ञ, अब तक मूह-भाव-आकान्त । अब तक मूह-भाव-आकान्त । अयंकर भवारण्य में, अन्त ॥ रहा भटकता होकर आन्त ॥

जरा-मरण-ज्याधि-स्वरूप हैं मकर जहाँ पर, जहाँ निरंतर जन्म-रूप पानी अनन्त है। जहाँ निरंतर जन्म-रूप पानी अनन्त है। केवल दारुण-दुःख सदा परिणिति है जिसकी, केवल दारुण-दुःख सदा परिणिति है, दुरन्त है।। ऐसा यह भवसागर भीषण है, दुरन्त है।।

भव सागर है, देह नाव है, जीह लाते। ग्रीर जीव नाविक कहलाते। जीर जीव नाविक कहलाते। इस दुस्तर सागर को ऋषिवर, तर जाते।।

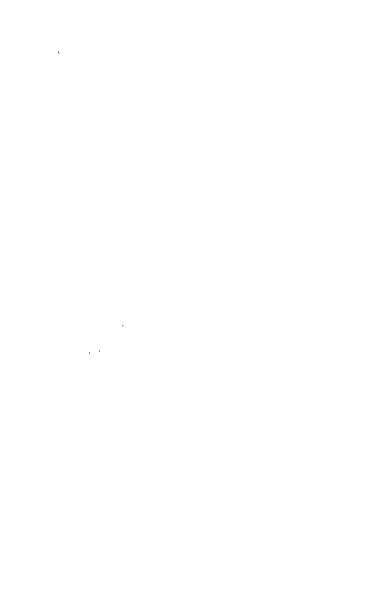

मुद्धि तय तेव का है,

त्रमासक्ष्योः = दिविद्य-नात्ररेदी । निम-विम-सद्गंधवाता,

तसनीता होति संभारी॥

सरारीरा चरहंता,

केवल-सामोम् पुनिष-सगलत्या । साम्-सरोरा सिन्ना,

सब्बुत्तम – मुक्त – संपत्ता ॥

जीवा हवंति तिविहा, बहिरप्पा तह य श्रंतरप्पा य। परमप्पा वि य दुविहा, श्ररहंता तह य सिद्धा य।। 'जीव' देह से भिन्न, ग्रनादि-निघन है, वह ग्ररूप-उपयोग-लक्षरणान्वित है। है स्वकीय कर्मी का कर्ता-भोक्ता, वह स्वदेह-परिमाण ऊर्ध्वगतियुत है।।

भूमि-तेज-जल-वायु-वनस्पतिकायिक,

एकेन्द्रिय-स्थावर हैं जाने जाते ।

द्वि-त्रि-चतुः-पंच-इन्द्रिय शंखादिक,

संसारी जीवों में 'त्रस' कहलाते ।।

हैं सशरीरी 'श्रहंत्' केवलज्ञानी, निज चरगों से जग को तीर्थ वनाते। हैं भवमुक्त श्रेष्ठ सुख के श्रधिगामी, ज्ञान-शरीरी जीव 'सिद्ध' कहलाते।।

जीवात्मा के तीन भेद हैं—
 'वहिरात्मा' फिर 'ग्रन्तरात्मा'।
ग्रह्त् ग्रौर सिद्ध भेदों से,
 होता चरम भेद 'परमात्मा'।।

वहिरात्मा कहते हैं श्रक्षगर्गों को, श्रीर श्रात्म-संकल्प श्रन्तरात्मा है। श्रात्म-साधना-साध्य, कर्म-पंकों से, निष्कलंक निर्वन्धित परमात्मा है।।

जिन-वचनों के रत्नों का संचय करके तुम, मन से, वचन-काय से त्यागो बहिरात्मा को । श्रीर श्रन्तरात्मा में सम्यक् श्रारोहरण कर, शुद्ध-भाव होकर फिर घ्याश्रो परमात्मा को ।।

राग-द्वेष हैं वीज कर्म के,

मोह कर्म का प्रभव कहाता।

जन्म-मरगा का मूल कर्म है,

भव-वंघन है दु:ख-प्रदाता।।

ज्ञान-दर्शनावरएा-द्विविध हैं, वेदनीय हैं, मोहनीय हैं। ग्रायु, नाम गोत्रान्तराय-ये ग्राठ कर्म उल्लेखनीय हैं॥

'श्रास्रव' है ऐसा द्वार, कि जिससे होकर, हिंसादिक कर्मों का श्रास्त्रव करता है। सागर-गत नौका में छिद्रों से होकर, जैसे विध्वंसक जल-प्रवाह भरता है।।

राग-द्वेप-भावों से हो संपृक्त, इन्द्रिय-विषयागत द्रव्यों को जब जीव, जानता-देखता, हो उनमें उपरक्त। भावों में उसका यह वरवस उपराग, परिरात करता नूतन कर्मों का बंघ। यह 'वंघ'-रूप जैनागम में है उक्त।।

श्रातमा के दूपक भोगामिष में डूवा, हित-निःश्रेयस-मितहीन, मूढ श्रज्ञानी। है कर्म-जाल में ऐसे ही बँघ जाता, जैसे क्लेप्मा में हो मक्खी लिपटानी।।

वन नारी थ्रौ' घन का लोभी, तन थ्रौर वचन से मतवाला, जपता रहता है राग-द्वेष के दुहरे मनकों की माला। इस तरह जीव निज कर्मों के मल ही का संचय करता है, जिस तरह केंचुग्रा मुख-तन से मिट्टी का संचय करता है।।

मिथ्यापन, भ्रविरति, कषाय श्री' योग∸ ये चार हेतु हैं श्रास्त्रव के विख्यात। संयम, विराग, दर्शन श्री' योगाभाव-संवर के चार हेतु हैं सम्यग्ज्ञात।।

जिस तरह हजारों छिद्र वंद करने पर, नौका में जल का नहीं प्रसर होता है। वैसे ही ग्रास्तव-द्वार रोक देने से, जीवों में पापमुक्त 'संवर' होता है।।

पानी श्राना रुकते, उलीचने, तपने
से जैसे कोई ताल शुष्क होता है।
उस तरह श्रनास्रव संयमधन का तप से
जन्मों का संचित कर्म जीएाँ होता है।।
श्रध-कर्म जहाँ निर्जीएाँ हुश्रा करते हैं।
जिन उसे 'निर्जरा' तत्व कहा करते हैं।

निर्वाग-सूत्र

जन्म-जरा ग्री' मरएा दुःख से ग्रस्त लोक में कहाँ श्रेय है? श्रतः दुःख से त्रस्त जीव के लिए मोक्ष ही उपादेय है।

धर्म चक्र से वंध-बेड़ियों का मुमुक्षु भंजन करता है, कर्म-मलों से मुक्त दशा में आत्मा ऊर्घ्वगमन करता है। ग्रीर पहुँच लोकान्तदेश में सर्वज्ञान-द्रष्टा पद पाकर, वहीं ग्रनन्त ग्रतीन्द्रिय सुख का निरावाध सेवन करता है।।

> जहाँ न सुख है, भ्रौ' न दुःख है, जन्म-मरण का नहीं विधान। जहां न पीड़ा भ्रौर न वाधा, वहीं – वहीं होता निर्वाण।।

> है निर्वाण नाम उस पद का, जिसे प्राप्त करते महर्षिजन। जो ग्रवाध, शिव, ग्रनावाध है, सिद्ध, क्षेम, लोकाग्र, सनातन।।

शीतीभूत, ग्रंथियों से परिमोचित, पूर्ण-शान्त-मन मुनि जो सुख पाता है। वैसा मुक्ति-भरा सुख कभी जगत् में, क्या किसी चक्रवर्ती को मिल पाता है?

# दर्शन-पर्व



पुद्गलकृत द्रव्येन्द्रिय-मन को, सदा 'ग्रक्ष से पर' तू जान। उनसे निर्वृत ज्ञान कहाता, है 'परोक्ष' – जैसे ग्रनुमान।।

जो कि जीव के परितमित्त हैं, हैं परोक्ष वे मित-श्रुतज्ञात । पूर्व-प्राप्त सम्बन्ध-स्मरण से भी, परोक्ष — जैसे श्रनुमान ।।

#### नय-सूत्र

किसी वस्तु के एक ग्रंश का जिसमें ग्रहण किया जाता है, श्रुत का भेद भौर ज्ञानी का वह विकल्प 'नय' कहलाता है। सच पूछो तो नय का ज्ञानी ही ज्ञानी वन पाता है, जो इसके विपरीत चले वह ग्रज्ञानी रह जाता है।।

> निश्चय भ्रो' व्यवहार-युगल नय, सभी नयों के मूल जानिये। द्रव्याधिक - पर्यायाधिक नय, निश्चय - साधन - हेतु मानिये।।

एक वस्तु के धर्मों में जो,
करता स्याद् - भेद उपचार।
वह 'व्यवहार' कहा जाता है,
'निम्चय' तिह्यिपरीत विचार।।

'निश्चयंनय' भूतायं ख्यात है, ग्रभूतायं 'व्यवहार' कहाता। निश्चयं – तयाश्रयी जीवात्मा, सम्यग् – दृष्टि – युक्त बन जाता।।

तीर्थकरों के वचन द्विविध-'सामान्य-विशेष' कहाते हैं, तीर्थकरों के वचन द्विविध-'सामान्य-विशेष' कहाते हैं। उन वचनों के मूल ब्याकरण जग में 'नय' कहलाते हैं। उन वचनों के मूल ब्याकरण जग में 'नय' कहलाते हैं। उन वचनों के न्यू प्रकार, द्वाणिक-पर्यव नामों से होते नय के उभय प्रकार, इव्याणिक-पर्यव नामों से होते नय हैं। होते विस्तार।। शेष सभी इनके विकल्प हैं, इनके ही होते विस्तार।

चूँ कि सभी नय निज वक्तव्यों में तो सच्चे ही होते हैं, वूँ कि सभी नय निज वक्तव्यों में तो सच्चे ही होते हैं। किन्तु दूसरे नय-कथनों के यदि विरुद्ध हों, तो भिष्या हैं। किन्तु दूसरे नय-कथनों के यदि विरुद्ध हों, तो भिष्या हैं। किन्तु दूसरे नय-कथनों के यदि विरुद्ध हों, के ज्ञानी द्रष्टा, विविध नयों पर इसीलिए तो 'अनेकान्त' के ज्ञानी द्रष्टा, विविध नयों पर इसीलिए तो 'अनेकान्त' के ज्ञानी वहीं कहते हैं। वे भूठे हैं—ऐसा कभी नहीं कहते हैं। वे भूठे हैं—ऐसा कभी नहीं कहते हैं।



एक वस्तु के धर्मों में जो, करता स्याद् - भेद उपचार। वह 'ब्यवहार' कहा जाता है, 'निश्चय' तद्विपरीत विचार।।

'निश्चय-नय' भूतार्थं ख्यात है, ग्रभूतार्थं 'ब्यवहार' कहाता। निश्चय – नयाश्रयी जीवात्मा, सम्यग् – दृष्टि – युक्त वन जाता।।

र्थिकरों के वचन द्विविध-'सामान्य-विशेष' कहाते हैं, न वचनों के मूल व्याकरण जग में 'नय' कहलाते हैं। व्याधिक-पर्यंव नामों से होते नय के उभय प्रकार, प्रेप सभी इनके विकल्प हैं, इनके ही होते विस्तार।।

चूँकि सभी नय निज वक्तव्यों में तो सच्चे ही होते हैं, किन्तु दूसरे नय–कथनों के यदि विरुद्ध हों, तो मिथ्या हैं। विविध नयों पर इसीलिए तो 'ग्रनेकान्त' के ज्ञानी द्रष्टा, ये सच्चे हैं, वे भूठे हैं—ऐसा कभी नहीं कहते हैं॥ पडमतिया वन्तरयी,
पजनमाही य द्वयर जे भिर्णया ।
ते चयु श्रत्यपहास्मा,
सद्द-पहास्मा हु तिण्लि या ।।

जम्हा एा एएएए विरागः,
होइ एगरस्स सियवाय-पडियत्ती ।
तम्हा सो बोहव्वो,
एयंतं हन्तुकामेरा।।



जपामेग धम्मामी मस्यूमो, यवंधे च सक्य-पहित्रती। स्रंथ ग्य गमावयथे तो, मिच्छाहिहिस्मी वीमु ॥

838

### स्याद्वाद-सूत्र

जो कि नियम को करे निषिद्ध, श्रीर निपातन से हो सिद्ध। उसी शब्द को कहते 'स्यात्', जो सापेक्ष करे हर बात।।

स्याद्वाद के सात भंग ह – सप्रमाण नय-दुर्नय, स्यात्-शब्द—सापेक्ष भंग को हम 'प्रमाण' कहते हैं। नय से जो सापेक्ष भंग हैं – वे 'नय' कहलाते हैं, दोनों से निरपेक्ष भंग हैं – वे 'दुर्नय' रहते हैं।।

'स्यात्' शब्द से युक्त 'श्रस्ति', फिर 'नास्ति', श्रीर फिर 'ग्रस्ति – नास्ति' है, 'ग्रवक्तव्य', फिर 'ग्रस्ति,' 'नास्ति', फिर 'ग्रस्ति-नास्ति' से युक्त वही पद। सप्त रूप में स्याद्वाद की यह प्रमागा - भंगी होती है।।

ग्रंघे जैसे हाथी के विभिन्न ग्रंगों को, मोघ-दृष्टिवश हाथी मान लिया करते हैं। वैसे ही ग्रज्ञानी ग्रनेकान्त विषयों के ग्रंगज्ञान को पूरा ज्ञान कहा करते हैं।।

भिन्न श्रवयवों का समुदय हाथी होता है-ऐसा सम्यग्ज्ञान दृष्टिमन्तों को होता। वैसे ही नय - समुदय से बहुघर्म वस्तु के पर्यायों का पूर्ण ज्ञान सन्तों को होता॥

पिता-पुत्र-पोता-पित-भ्राता के सम्वन्धों का भ्राधारएक समय में एक पुरुष कैसे वन जाता-करो विचार?
एक पुरुष ही भिन्न प्रसंगों से अनेक वन जाता है,
पिता एक का, क्या सारे रिश्तों का पिता कहाता है?

जो सामान्य विशेष नाम के दो धर्मों से युक्त, इन्यमात्र में होने वाला है ग्रविरोधी ज्ञान। वही जगत् में सम्यक्ता का साधक वन सकता है, जो इसके विपरीत रहे - वह है वाधक ग्रज्ञान।।

स्याद्वाद नृप के समान है, सारे नय उसके दरवारी, राजा के वश में विरोध तज, रहते हैं सम्यग् व्यवहारी। स्याद्वाद तो उदासीन है, सारे नय सापेक्षाचारी, स्याद्वाद के वश में श्राकर वन जाते सम्यग्-व्यवहारी।।

नाना जीव, कर्म हैं नाना, नाना-विधा लब्धियाँ उनकी। इसीलिए निज-पर समयों से, वचन - विवाद सदा वर्जित है।।

शंकारिहत सुप्रज्ञ भिक्षु भी सूत्रार्थो में, शंकित रहकर स्याद्वाद-मय वचन उचारे। धर्म - समुत्यित साधुजनों में समतापूर्वक, प्रतिपद सत्य ग्रौर ग्रनुभय भाषा व्यवहारे।।

## निक्षेप-सूत्र

नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव में कभी कार्यवश, कर देना पदार्थ का युक्तिपूर्ण संस्थापन। चार-भेदमय वह 'निक्षेप' कहा जाता है, वह उपाय है जिससे होता ग्रथं-विबोधन।।

#### समापन-सूत्र

त्रिशला-तनथ, श्रमुत्तरदर्शी श्रीर श्रमुत्तरज्ञानी, दिव्य श्रमुत्तर-ज्ञान-दृष्टिघर, श्रह्तं, प्रभु, विज्ञानी। ज्ञातपुत्र श्री महावीर ने यह उपदेश दिया था, श्रीर पवित्र विशालानगरी को कृतकृत्य किया था।। जिगा-वयगा-मोसहिमगां,
विसयसुह-विरेयगां ग्रिमिदभयं।
जर-मरगा-वाहि-वरगां,
सखयकरगां व्वदुवखागां।।

जं इच्छिति श्रप्पराती, जंच रा इच्छिति श्रप्पराती। तं इच्छ परस्त वि या, एत्तियगं जिरा - सासरां।।

जिरा - वयरो श्रणुरत्ता,
जिरावयरां जे करेंति भावेरा।
श्रमला श्रसंकिलिट्टा,
ते होंति परित्तसंसारी।।

ससमय-परसमयविक,
गंभीरो दित्तमं सिवो सोमो।
गुरग-सय-कलिम्रो जुत्तो,
पवयस्पसारं परिकहेडं।।

विषय-सुखों का परम विरेचन, जरा-मरण-जिन-च्याधि-हरण है। सव दु:खों का क्षयकारी यह, अमृतौषध - सम जिनशासन है।।

जो तुम ग्रपने लिए चाहते, चाहो वही दूसरों के हित। इसके परे कभी मत जाग्रो, यह है सार-रूप में जिनमत।।

जो जिन-वचनों के श्रनुरागी, तथा भक्तिमय हैं श्रनुसारी। वे निर्मल निष्वलेश जीव ही, वनते हैं परीत संसारी॥

जो गम्भीर, दीप्तिमय, शिव है, सौम्य, स्व-पर-समयों का ज्ञाता। युक्त, गुर्गो है वही सूत्र--प्रवचन का ग्रधिकारी कहलाता।।

जो मिथ्यादर्शन-समूहमय,
तत्त्वरूप है, ग्रमृतसार है।
मुक्तिकाम निष्कलुप हृदय-पट,
में जलवत् जिसका प्रसार है।
जो ग्रागम पद से प्रसिद्ध है,
रत्नत्रय का सूत्रधार है।
उसका हो कल्यागा सदा,
भगवत्स्वरूप जो जिनोद्गार है।

जिसमें लीन जीव तर जाते,
इस ग्रसीम संसार-सिन्धु को।
सव जीवों का शरगारूप वह,
जिन-शासन जग में नन्दित हो।।

पा लिया है ग्राज पहली बार, जिनवचन, जो है सुघा-द्रवमय। सुगति-पथ पर चल पड़ा हूँ में, ग्रव नहीं मुक्तको मरण का भय।।

> जैनं जयतु शासनम्। जैन-शासन की विजय हो।।

## वर्घमान ! तुम 'महावीर' थे।

धर्मायुध से पूर्ण सुसन्जित, तुम भव-रण के समर-धीर थे। वर्षमान!

तुम 'महावीर' थे।

काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह-मात्सर्यं सरीले तुमने अन्तःशत्रु मिटाये, तुमने बाह्य वैरियों को भी निपुण अहिंसा के महास्त्र से किया पराजित। धर्म-विजय का शंखनाद कर चक्र-प्रवर्तन किया विश्व में श्रमण-धर्म का। वर्षमान तुम महावीर थे।

|                                               | <b>a</b> .                                                  |                                                              |                                                |       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
|                                               | The state of                                                |                                                              |                                                | * 49  |
| \$ <sub>7,1</sub>                             | र्गित्या गर्ना न र<br>माम्बर्गान्योग<br>र्गित               | 77:                                                          |                                                | *     |
| STr.                                          | ्र विश्वासी का                                              | 11/17                                                        |                                                |       |
| -11,                                          | विरम् उत्तर                                                 | भिन्                                                         | Triegner -                                     |       |
| याम                                           | हिन्द्र के काल                                              | 77:                                                          | रमध्यम्य सूर<br>साम्बर्गाः राज                 | ₹1.20 |
| भाराव                                         | Track Comment                                               | 47.27                                                        | नाहित्राम् ८७<br>सम्बद्धाः                     | ₹e    |
| इंट्रेंगी .                                   | ा स्वारणा<br>निर्मेहं समा                                   | 77)                                                          | " A Wilnin                                     | 105   |
|                                               | ाराह समा<br>सिंगजन                                          | ्राह्मप                                                      | प्रमासिक्त है।<br>प्रमासिक्तिक<br>प्रमासिक्तिक | 808   |
| वसम्मतः                                       | <sup>ति</sup> मज्जे<br><sup>ति-म</sup> हत्तज्ज्ञव<br>सिक्ता | भ रहा। अ                                                     | Tr-C                                           | 6.4   |
| <sup>च</sup> त्तमगुगा                         | , ५१ ज ज व                                                  | राम्याम                                                      | 1117 885                                       | ११२   |
| जनमोग-                                        | VAID.                                                       | समग्रमुर<br>हादणानुत्र<br>कातिकेवान                          | 7 303                                          | ११४   |
| उवसमेरा ह<br>उसहमजिङ                          | रागामगार-                                                   | कर्णामुत्र                                                   | ETT 120                                        | 60    |
| क्रमण ह                                       | में को न                                                    | "। तनेवान                                                    | ر م                                            |       |
| <sup>उसहम</sup> ियां :                        | - 11/E                                                      | कातिकेषानुः<br>घवला मा.प.                                    | 808 115                                        | \$8   |
| नगहमजियं इ<br>एमझो विरहं दु<br>एममेमे खल      | । यद                                                        | पश्चिकार-                                                    | - 4 G                                          | १०४   |
| एगमेगे - '९ इ                                 | एजा                                                         | आवणाः र                                                      | 77 5 30                                        | 190   |
| एगमेगे खलु जी<br>एगो मुलंह                    | वे                                                          | आवश्यक सूत्र<br>उत्तराध्ययन                                  | 3776                                           | ₹0    |
| एमो सुलंबि हारि<br>एयं खु सामिक               | ₩.                                                          | उत्तराध्ययन सूत्र<br>माचाराङ्गं सूत्र                        | 77                                             |       |
| एयं खु सामिकार<br>एवं चु संजयस्वाहः           | -                                                           | भाचाराङ्गं सूत्र १<br>उत्तराध्ययन सूत्र ७                    | ₹8,5                                           | ??    |
| एवं तु संजयस्मावि<br>एवं धम्मं विकास          | सारं र                                                      | THE TEN                                                      | , Y. B                                         | २८    |
| 14 570-                                       | ร์                                                          |                                                              |                                                | ६२    |
| एवं से न्या प्रमान                            | - উন্                                                       | 27e- '' 1.2                                                  | 9 .                                            | २६    |
| dithing a dillier                             | র ক                                                         | राध्ययन सूत्र १,१<br>राध्ययन सूत्र ३०,<br>राध्ययन सूत्र ४,१९ | 1,80                                           | Ę     |
| कम्मा विष्युक्की                              |                                                             |                                                              |                                                |       |
| कम्मरयजलोह<br>कम्मरागः                        | - (7 4)                                                     | ים ציף ייבו                                                  | <b>?</b> ?                                     |       |
| कम्युराग वंभरागे होइ<br>कायसा वयसा -          |                                                             |                                                              | 70                                             | •     |
| कायसा वयसा मत्ते<br>कि काहिंदि कर             |                                                             |                                                              | १३८                                            |       |
| कि काहिंद वरणवासो<br>इ.थ. च जिल्लाहर          | उत्तराह-                                                    | •                                                            | 115                                            |       |
| कुं युं च जिस्तासी<br>कुलरूवजाहिन्द           | उत्तराह्य                                                   | न सूत्र २४,३३<br>न सूत्र ४,१०                                | 20                                             |       |
| कुलहन्द्र अवरिद्ध                             | नियमसार<br>श्रावश्यक                                        | न सूत्र ४,० ४३                                               |                                                | 1     |
| कोहा वा जइ वा हासा<br>कोहेरा जो स्म वाल्य     | श्रातार                                                     | 18 310                                                       | 95                                             |       |
| कोहेगा जह वा हाग                              | श्रावश्यक सूत्र<br>हादशानुष्री था                           | ray                                                          | ११४                                            |       |
| कोहेरा जो स्व ता हासा<br>साहिरा जो स्व तत्पदि | द्वादगानुष्र क्षा<br>उत्तराच्यान                            | (9.5)                                                        | FĘ                                             |       |
| " नाद                                         | उत्तराच्ययन स्<br>कातिकेयानुप्रेक्षा                        | ~ T                                                          | 99                                             |       |
|                                               | कातिकेयान्छे अ                                              | 1 74, 28                                                     | 38                                             |       |
|                                               | कातिकेयानुत्रेक्षा                                          | ₹6.8                                                         | 58                                             |       |
|                                               |                                                             | 3                                                            | 32                                             |       |
|                                               |                                                             |                                                              |                                                |       |

| ,                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 55              |
| , , ,                                                | द्यावकालिक सूत्र ६,४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | પૂર               |
| कोहो य माणी य                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>દ</b> ધ        |
| काहा ये गाउँ<br>खगामेत्रतीक्सा                       | उत्तराध्ययन ४<br>श्रावश्यक सूत्र ४,२२,१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55                |
| स्नामिस सन्वे जीवा                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६्द               |
| विताइ हिरण्णाई                                       | समण्युत ११६<br>भगवती आराघना ११६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ्द ६६             |
| विताइ । है । दिय<br>गंबच्चाओं इंदिय                  | A WALLES A P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 62%               |
| गवस्थाला २०००<br>गामे गायरे वा रण्लो                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 <sup>54</sup>   |
| गाम स्थित वास्त्री द्व्यं<br>गुणास्त्रमासम्रो द्व्यं | उत्तराध्ययः १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,88              |
| गुणास्मात्यः<br>गुणेहि साह् प्रगुरोहि                | 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =                 |
| गुणाह सार् ५ ५                                       | 1) Filliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                 |
| नेण्हर वत्युसहावं<br>घणघाइकाममहणा                    | उत्तराध्ययन सूत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹,२० €₹           |
| चणुषाह्यान्यार्थः<br>चंत्ररंगं दुल्लहं मता           | संभ ॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 11              |
| चंडरंग दुरशह जीवा<br>चंडींह ठाएगेंहि जीवा            | इत्तराध्ययन सू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 E,84 82         |
| चंडाह् ठाएगर                                         | इत्तराञ्चन सूत्र<br>प्रावश्यक सूत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,0 80=           |
| चतपुत्तकलत्तस्य<br>चंदेहि ग्रिम्मलयरा                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| चदाह । एक्का<br>चेयग्र रहियममुत्तं                   | नयचन हुए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | भाष्य ४५६४ १४०    |
| जं इच्छिस ग्रप्प                                     | तो वृहत्यार प्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सूत्र १२८         |
| जं जं मर्गेग बर                                      | - 016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٦                 |
| जं गाणीग वि                                          | वर्षं द्वितावप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | यक भाष्य २२७० १३६ |
| जं पुरा समत्त्व                                      | 33114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 2 2             |
| चर कि चि पर                                          | The state of the s | य्यन पूर्         |
| र्गानिसिए।                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| जत्य कसाय                                            | शिराष्ट्रं निहास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | विश्वम १४         |
| जमगोगधम                                              | मगा मला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | बार ११५           |
|                                                      | ा जाव।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वक १७२            |
|                                                      | साम्या विद्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | शेसूत्र १         |
|                                                      | वाजावजारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | न्दीसूत्र २       |
| ज्या ।                                               | पुचाणं पमवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |



| *                                     |                            |             |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|
| जे पावनम्मेहि घर्एं                   | चत्तराध्ययन सूत्र ४,२      | . 60        |
| जे य कते पिए भोए                      | दशवैकालिक सूत्र २,३        | ३्⊏         |
| जो चितेइ ए। वंकं                      | ं कार्तिकेयानुप्रेक्षा ३९६ | 3,5         |
| जो ए पमाएएएयहि                        | तिलोयपण्णति १, ५२          | <b>१</b> २२ |
| जो सा सज्जद ग्रागंतु                  | उत्तराध्ययन सूत्र २५,२०    | ৬=          |
| जो सहस्तं सहस्ताएां                   | उत्तराध्ययन सूत्र ६,३४     | ४६          |
| जो सिय भेदुवयारं                      | नयचऋ २६४                   | १३०         |
| भायहि पंच वि गुरवे                    | भावपाहुड १२२               | 5           |
| एमो श्ररिहेताएां                      | धावश्यक सूत्र १,२          | 2           |
| रा य गच्छदि धम्मत्यी                  | पञ्चास्तिकाय ६६            | १०६         |
| ए। वि दुवलं ए। वि सुक्लं              | नियमसार १७६                | ११८         |
| ए वि मुंडियेए समस्रो                  | उत्तराध्ययन सूत्र २४,३१    | ७६          |
| णाणं सरणं मे दंसणं                    | समण्युत्तं ७५०             | १४          |
| णाणं होदि पमाणं                       | तिलोयपण्णति १,८३           | १२२         |
| <b>गा</b> गस्सावरिंगज्जं              | उत्तराध्ययन सूत्र ३३,२     | ११२         |
| णाणा जीवा णाणा                        | नियमसार १४६                | १३=         |
| णाणेण य भागेण य                       | मरणसमाधि ६२१               | οĘ          |
| ण <del>िच</del> ्छय-ववहारण् <b>या</b> | नयचक १८२                   | १२८         |
| णिच्छय-ववहारसस्वं                     | रत्नसार १२८                | ५२          |
| णियम-णिसेहणसीली                       | नयचक २५३                   | 638         |
| णियय-वयिग्जित सच्चा                   | सन्मतितकं १,२८             | 名言の         |
| णिम्याणं ति भवाहंति                   | उत्तराध्ययन सूत्र २३,८३    | ११८         |
| तं जद इच्छिस मंतुं                    | समण्युतं ७४                | 58          |
| सत्य पंचिवहं शाग्                     | उत्तराध्यवन सूत्र २८,४     | १२६         |
| त्तरियमं पढमं ठाग्                    | दशवैकालिक मूघ ६,६          | २८          |
| तवनारायजुत्ते एा                      | उत्तराध्ययन गूत्र ६,२२     | ጷ፟፟፟ዹ       |
| सयस्सियं किसं दंतं                    | उत्तराध्ययन सूत्र २४,२२    | =3          |

| energy of a grant of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| and the second and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *** *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| F 7789 7 39 m 19 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ******                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| र्षं र धरशक्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | The State of the S | 2.1                |
| And the same of th | Markey, C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ***                |
| िया विश्वास स्टेक्स वर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | भगवती सामायण वृ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35.<br>34.         |
| रेसाल स्थाप वीकातील                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tillaami, yy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| र व वन्तर ते इस्क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 HISTORY 2:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₹ .•               |
| प्राम्ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <sup>अभा</sup> गके राहर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42                 |
| Trailing by - 4 and account                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | िनमार १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १२४                |
| े गामगाय हिन्दा ।<br>विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | भागा गात्र सम्भागा स्थाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (10                |
| विहासि सगरहिस्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्राचारायन यात्र ३५ be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ? ६                |
| पा नेप जिस्साविधाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | भाग भारत्य ग्रह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| भन्माची सहहामां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गमग्रम् २००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 88                 |
| गम्मो भहम्मो बामान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पञ्चास्तिकाम् १६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>৩</b> ল         |
| प्रभा मगलम् <sub>विश्वत</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | परागामयम मन ०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.8<br>0 - 5       |
| षम्मा चस्युसहायो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | राज मानिक सम्ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १०६                |
| न य संसारम्मि गृहं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <sup>भगवन्यान्द्रकेश ४.०</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २२                 |
| नासामयवायसहिओ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वनरायुत्त ७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २२<br>१ <b>१</b> ६ |
| नास्पदंसस्पसंपण्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | भरग्गसमाधि ६२ <u>०</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १ ( ६<br>३ २       |
| नादंसिएास्स नाएां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | देशवकालिक सूत्र ७४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77<br>68           |
| नामकम्मं च गोयं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पराध्ययन सञ्च De a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४४                 |
| निम्ममो निरहंकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | जाराध्ययन सञ्च ३३ ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ११२                |
| नेगम-संगह-ववहार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जराराच्ययन सन् ००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98                 |
| पंच-महब्वय तुंगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | गागरपका नियाहित ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १३२                |
| iचिदियािंग कोहं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०                 |
| चेव होंति गागा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TO THE PROPERTY OF THE PROPERT | ४६                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गोम्मटसार-जीवकाण्ड २६६ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २६                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |

|                                                                                                                 |                                                             | १३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                 | नयचक १६०                                                    | १३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|                                                                                                                 | नयचन २१६                                                    | चु६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| पण्जय गण्णं किच्या                                                                                              | तयचक्र २१६<br>हादशानुभेक्षा ७४                              | 6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| तिया देव्यर                                                                                                     |                                                             | ,१३ ७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| गंतावयका रश                                                                                                     | सूत्रकृता भी भ                                              | ६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|                                                                                                                 | सूत्रकृता भ भ<br>प्रातुरप्रत्याख्यान ३<br>उत्तराध्ययन सूत्र | 30,2 Ex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| हलाग्रह-मुसावार                                                                                                 | इतराध्ययन ११०<br>सूत्रकृताङ्ग सूत्र १                       | ,5,98 905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| ट्रान्स का समिति । प्राप्त । जा समिति । जा समिति | सूत्रकृता है भ                                              | ৽ ব্ৰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 2 - 31831                                                                                                       | पञ्चासाना म                                                 | 130,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| क्ष चंद्राह था।                                                                                                 | इतराध्ययग ४                                                 | ४,२७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १६   |
|                                                                                                                 | - Destitution of                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०   |
| - mar 11El cl cl                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२४  |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                                                                           | सत्माततः ।<br>वृहद्द्रव्यसंग्रह                             | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १०२  |
| C- eracely                                                                                                      |                                                             | ×1 * .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १४२  |
| w Fred Digiting                                                                                                 | भक्तपरिता<br>अक्तपरिता                                      | 3.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 888  |
| C -TT-H                                                                                                         | भक्तपारका<br>सन्मतितकं                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 988  |
| · CALLEST COLOR                                                                                                 | N                                                           | यन सूत्र द,१<br>जन सत्र ३,१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٧٠   |
|                                                                                                                 | उत्तराध्य                                                   | वयन सूत्र ३,१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | પૂર  |
| भावण जल<br>भोगामिसदोसविस                                                                                        | 671                                                         | 441 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ७२   |
| TITII 901.                                                                                                      | , luda.                                                     | तार २<br>हेद-श्रायकाचार ७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ৩২   |
|                                                                                                                 |                                                             | त्द-श्रायकाषार ७२<br>त्दि-श्रायकाचार ७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ११६  |
| 200 21151                                                                                                       | प्रवसा वसुर                                                 | चार ७४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ور   |
|                                                                                                                 | o Gerti                                                     | THE STATE OF THE S | 9    |
| c                                                                                                               | di.                                                         | लसार १६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|                                                                                                                 |                                                             | लसार १५५<br>जातिकेयानुप्रेक्षा १६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|                                                                                                                 | q ···                                                       | हातिकेचानुप्रदार<br>उत्तराध्ययन सूत्र ३२.<br>जन्मन सूत्र ३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3    |
|                                                                                                                 |                                                             | उत्तराध्ययन प्रण ३१<br>उत्तराध्ययन सूत्र ३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٠,٠٢ |
| YY 1                                                                                                            | Sidi .                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| रागे द्री                                                                                                       | म पाये                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

| देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका<br>देशका | ार<br>ा न न में<br>राधी<br>राम<br>रिम्मान<br>रामा म<br>भाग<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>समस्य<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यानक<br>स्यान | विकास सुन है, देश<br>विकास सुन है, देश | 17                    | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| समया सन्वभूएसु<br>सम्मत्तरयरणसारं<br>ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | उत्तराध्ययन र<br>उत्तराध्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₹38<br>₹5<br>₹5       |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | रत्नसार ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , 16,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ጽ<br><u>የ</u> ጽ<br>በ¢ |                                          |

 $\mathcal{F}_{\overline{\lambda}}$ 

| सप तिवायए पाएो             | सूत्रकृताङ्ग सूत्र १,१,१,३ | ६२          |
|----------------------------|----------------------------|-------------|
| सरीर माहु नाव ति           | उत्तराध्ययन सूत्र २३,७३    | १०२         |
| सल्लं कामा विसं कामा       | उत्तराध्ययन सूत्र ६,५३     | 40          |
| सच्यं विलंबियं गीयं        | उत्तराघ्ययन सूत्र १३,१६    | X0          |
| सन्वगांयविमुक्को           | भक्तपरिज्ञा १३३            | ११८         |
| सम्बस्स जीवरासिस्स         | संस्तारक प्रकीएंक १०६      | 88          |
| सन्वस्स समण्संघस्स         | संस्तारक प्रकीएंक १०५      | ६६          |
| सब्बाहि श्रणुजुत्तीहि      | मूत्रकृताङ्ग सूत्र १,११,१६ | ६४          |
| सब्ये जीवा वि इच्छंति      | दणवैकालिक सूत्र ६,११       | २८          |
| सन्त्रे समयंति सम्मं       | विशेषावश्यक माप्य २२६७     | <b>१</b> ३६ |
| सब्वेसिमासमाण्             | भगवती ग्राराघना ७६०        | २६          |
| सब्वेसिमासमाणं हिदयं       | मगवती म्राराधना ७६०        | ६०          |
| ससमय-परसमयिक               | समणसुरां २३                | १४०         |
| ससरीरा भरहंता              | कार्तिकेयानुप्रेक्षा १६=   | ११०         |
| सामन्न ग्रह विसेसे         | नयचक २५०                   | १३६         |
| सावगजणमहुझर                | नन्दीमूत्र =               | २०          |
| नुबहुंपि नुयमहीयं          | विशेषावश्यक भाष्य ११५२     | ५६          |
| नुवण्ण-रूपस्स उ            | उत्तराध्ययन सूत्र ६,४=     | 55          |
| सुविहि च पुष्फरंतं         | धावश्यक सूत्र ३,३          | 85          |
| गुहदुवगजागाणा वा           | पञ्चास्तिकाय १२५           | 808         |
| गूई जहा मसुत्ता            | भक्तपरिज्ञा ८६             | ५६          |
| से भूइपण्णे प्रसिए प्रचारी | मूत्रकृताङ्ग सूत्र १,६,६   | 58          |
| से सभ्यदंशी प्रभिन्न्य     | सूत्रकृताङ्ग सूत्र १,६,५   | 5.8         |
| एत्यीगु एरावणमाहु          | मूत्रकृताङ्ग सूत्र १,६,२१  | ₹ €         |
| हा जह गोहियमद्या           | मरग्रमापि ५६०              | 805         |
| हाति परोक्साई मइ           | समस्मृतुतं ६८८             | १२८         |
|                            |                            |             |